# पाचीन मारत की सांग्रामिकता

पं० रामदोन पांडेय, एम्॰ ए॰, साहित्याचार्य



बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् पटना प्रकाशक बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् पटना—३

प्रथम सस्करणः वैशाख, शकाब्द १८७६ : विक्रमान्द २०१४, स्नीष्टाब्द १६५७

सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

मूल्य पाँच रुपये पचास नये पैसे ; सिजल्द छह रुपये पचास नये पैसे

सुद्रक **ज्ञानपीठ** (प्राइवेट) **लिमिटे**ड्र पटना-४

#### वक्तव्य

बैदिक युग से ऐतिहासिक काल तक का साहित्य भारतीय युयुत्सुस्रों की युद्धवीरता के स्रोजस्वी वर्णांनों से भरा-पड़ा है। उन वर्णांनों से यह विदित होता है कि भारतीय योद्धा सचमुच युद्ध-विद्या में पारंगत थे। किन्तु, वैदिक युग में हुए इन्द्रादि देवतास्रों के युद्ध से स्रथवा देवासुर-संग्राम से प्राचीन भारत की सांग्रामिकता का कोई विशेष संबंध नहीं जान पड़ता। हाँ, यदि हम स्रायों को देवता स्रोर म्लेच्छों को स्रसुर मानें तो भारतीय युद्ध की वैद्यानिकता स्रत्युच्च कोटि की सिद्ध हो सकती है। परन्तु, वर्चा मान तार्किक युग का उर्वर मित्तिष्क, देवासुर-संग्राम से राम-रावण-संग्राम तक स्रमोध स्रस्त्रों के प्रयोग स्रोर उनके चमत्कररपूर्ण प्रभाव का वर्णन पढ़कर, सहसा उसपर विश्वास नहीं करता! स्राज तो प्राचीन भारत के चित्रय नरेशों की दिग्वजय-कथाएँ भी कल्पित कही जाती हैं! हमारे साहित्य के विराट वर्णन स्राज के दिमागों में स्रॅटते ही नहीं!

राम-रावण युद्ध में भी केवल वानरी सेना के युद्ध-कौशल से ही भारत का संबंध है, लंका की रण्सज्जा से भारत की महत्ता नहीं बढ़ती—यद्यपि रावण भारतीय महर्षि का ही वंशधर था श्रीर भारतीय देवता की श्राराधना से ही उसने बल-वैभव पाया था। राम-रावण-युद्ध के विषय में हनुमन्नाटक का एक श्लोक है—

गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः। रामरावणयोर्युद्धं रामरावणयोरिव।।

यद्यपि राम-रावण-युद्ध सर्वथा श्रतुलनीय माना गया है, तथापि उसे श्रार्थ-श्रनार्थ-संघर्ष माननेवालों का कथन है कि रावण-पत्त में जैसा सैन्य-संघटन था वैसा राम-पत्त में नही— श्रार्थपत्त की वानरी सेना श्रव्यवस्थित थी, इसलिए वह हूह-भरी लड़ाई थी।

किन्तु, श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण के ऋष्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राम-लद्दमण का रण-कौशल ऋौर वानरी सेना का बल-विक्रम तो विपित्त्यों से किसी तरह कम था ही नहीं, वानर-यूथपित भी व्यूह-निर्माण की कला में दच्च थे। उनलोगों ने सेतु-रचना में तो सैनिक चातुरी दिखाई ही थी, लंका के चतुर्दिक् सैन्यदल-संस्थापन द्वारा जो नाकाबदी की थी, वह भी उनलोगों के युद्ध-कला-विशारद होने का पुष्ट प्रमाण है। रावण के शुक, सारण, शार्द्धल ऋादि गुप्तचरों ने वानरी सेना के संगठन का जो वर्णन किया है, वह भी प्राचीन भारत की सेना के युद्ध-योजना में प्रवीण होने का साची है।

त्रादिकाव्य रामायण के बाद पौराणिक युग में तो भारतीयों की रणकुशलता के अनेक प्रमाण मिलते हैं। रणवाद्यों और शस्त्रास्त्रों के नाम, रथों के त्राकार-प्रकार, महारथियों की स्वजा के चिह्न, व्यूहों के नाम और उनके निर्माण की विधि, युद्ध की वेश-भूषा, युद्ध चेत्र के नीति-नियम, चतुरंगिणी सेना की संख्या और बनावट, शिविर-संघटन-प्रणाली, दूतो और जासूसों की निपुणता, दुर्ग-निर्माण-कला, खड्गयुद्ध, गदायुद्ध, मल्लयुद्ध आदि के अतिरिक्त जलयुद्ध और आकाश-युद्ध के वर्णन एवं दृश्य भी हमारे पौराणिक युग के साहित्य में दर्शनीय हैं।

महाभारत पढ़ने से तो दृढ़ विश्वास हो जाता है कि महाभारत-काल में भारतीयों की युद्ध-कला-कुशलता पराकाष्टा को पहुँच चुकी थी। त्राजकल के वैज्ञानिक त्राविष्कारों ने युद्ध के जैंसे प्रलयंकर साधन उपस्थित कर दिये हैं वैसे ही साधनों के वर्णन हमारे प्राचीन साहित्य में भी पाये जाते हैं। यदि कोई इन सारी सामग्रियों का संग्रह करके उसे प्रकाशित करें तो एक बड़ा भारी स्वतंत्र ग्रंथ तेयार हो सकता है। इस काम के लिए त्रनुसन्धायकों को इस पुस्तक से प्रेरणा लेनी चाहिए।

वैदिक साहित्य के ममंश्र विशेषश डॉक्टर दामोदर सातवलेकर ने वाल्मीकीय रामायण की अपनी टीका में, और स्वनामधन्य इतिहासश श्री चिन्तामिण विनायक वेंध ने अपनी 'महाभारतमीमांसा' पुस्तक में, प्राचीन भारत के युद्ध-संबधी अनेक अद्भुत आग्नेय अस्त्रों और उनकी लोकसंहारलीला तथा युद्ध-कौशल-स्चक बहुतेरें महस्वपूर्ण विषयों का जो विशद वर्णन किया है उसे आधुनिक विश्वान के हिमायितयों को ठंढे दिल-दिमाग से अवश्य पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक के पढ़ने से भी ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय में आगे और भी अन्वेषण करने की आवश्यकता है। आशा है कि यह पुस्तक अनुसंधानशील पाठकों के द्ध्य में इस विषय की जिज्ञासा जगावेगी, जिसका परिणाम हिंदी-साहित्य के लिए हितकर और लाभपद होगा।

प्रस्तुत पुस्तक के मननशील लेखक, हिंदी के वयोवृद्ध साहित्यसेवी, पंडित रामदीन पांडेय (एम्॰ ए॰, बी-एड्, साहित्याचार्य, साहित्यत्न) विहार-राज्यान्तर्गत छोटानागपुर-प्रदेश के पलामू-जिले के निवासी हैं। आप मुजफ्फरपुर के लंगटसिंह कालेज में हिंदी-विभाग के प्रधान आचार्य थे। वहाँ से अवकाश-प्रहण करने पर आप एक वर्ष देवघर-वैद्यनाथधाम के हिंदी-विद्यापीठ के आचार्य रहे। इस समय आप अपने जिले के प्रधान नगर डालटनगंज में एकान्तवास कर रहे हैं। स्कूल-कालेज की परीचाओं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर सन् १६२५ ई॰ में आप हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए। आपकी प्रकाशित रचनाओं में सौन्दरनन्द काव्य, जानकीहरण (संस्कृत से अनुवाद); विद्यार्थी, चलती पिटारी (उपन्यास); ज्योत्स्ना, जीवन-ज्योति, जीवन-कर्ण (नाटक); काव्य की उपेचिता 'यशोधरा' (आलोचना) आदि उल्लेखनीय हैं। आपकी कहानियों और आपके निवंधों के संग्रह अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं! 'हिंदी-साहित्य का कमबद्ध इतिहास' भी अद्यावधि अप्रकाशित है! आप भारतीय सम्यता-संस्कृति के अनन्य उपासक, स्वाध्याय-परायण और सदाचारी विद्वान् हैं। परमातमा से हमारी प्रार्थना और कामना है कि आगामी संस्करण में इस पुस्तक के आकार को द्विगुणित करने की आपकी इच्छा पूरी हो।

ज्येष्ठ, १८७६ शकाब्द; २०१४ विक्रमाब्द मई, १९५७ ई० शिवपूजन सहाय (संचालक)



माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्दजी (मुख्य मंत्री—उत्तर प्रदेश)

# पुरातन भारतीय वाङ्मय के श्रनन्य उपासक तथा

भारतीय संस्कृति श्रौर पुरातत्त्व के श्रनन्य श्रमुरागी

श्राचार्य सम्पूर्णानन्द

के

कर-कमलों में

विनीत रामदीन पाराडेय

## मेरी दो बातें

त्राज से बीस वर्ष पूर्व मैंने भारतीय वाङ्मय के प्राचीन ग्रंथ रामायण-महाभारत का त्रम्ययन संस्कृत-विद्यार्थों के रूप में शुरू किया। कुछ ग्रंश पढ़ने पर पुरातन भारतीय सांग्रामिकता के संबंध में सामग्री प्रस्तुत करने की भावना हृदय में सजग हुई। उपर्युक्त ग्रंथों के त्रध्ययन के परचात् पाँच-सात पुराणों को भी पढ़ा। इन पुराणों के बीच कालिका, देवी, विष्णुधर्मोत्तर, भागवत, त्र्राम्न, स्कन्दादि में प्रचुर सामग्री उपलब्ध हुई। शोध की पुस्तक-रचना की भावना से प्रेरित होकर मैंने ऋग्वेद, त्रथर्ववेद, कल्प तथा स्त्र-ग्रंथों में भी वस्तु-तत्त्व की खोज की। त्रिधिक परिश्रम करने पर भी सामग्री त्रलप परिमाण में ही मिली।

सन् १६३७ ईसवी में Extra-Mural Lecture प्रदान करने का कार्य-क्रम मुजफ्फरपुर के 'जी० बी० बी० कालेज' में स्थिर हुआ। मुक्ते भी किसी विषय पर व्याख्यान देने का आदेश हुआ। मैंने तत्कालीन प्रिंसिपल 'बयेजा' के सभानेतृत्व में पुरातन भारतीय सैनिक-शिद्धा-प्रणाली पर एक लिखित व्याख्यान दिया। कालेज के प्रिंसिपल, प्रोफेसरों तथा छात्रों को मेरा व्याख्यान पसंद आया। इस भाषण का सिद्धास विवरण 'अमृत-बाजार-पित्रका' (कलकत्ता) में प्रकाशित हुआ। इस संद्धिप्त विवरण ने भारत के दो विद्धानो— श्री राधाकुमुद मुखर्जी तथा स्वर्गीय श्री सिच्चदानद सिंह—का ध्यान आकृष्ठ किया। स्व० श्रीसिच्चदानंद सिंह ने अपने २२-४-१६३७ ई० के एक पत्र में हमारे कालेज के अधिकारी को लिखा था। उस पत्र का कुछ अंश इस प्रकार है—

"Dr. Radha-Kumud Mukherji, who is a great friend of mine, is staying with me. He has drawn my attention to a report in the Amrit Bazar Patrika of the 13th April, 1937 of a lecture on 'Military Education in Ancient India,' which is a Summary of a paper read by Prof. Ramdin Pandey of your College. I shall be grateful to you if you could kindly get the learned Professor to send me a typed copy of his address for publication in the Hindustan Review, which I edit, and also a copy of it to Dr. Radha Kumud Mukherji to his Calcutta address. Prof. Mukherji tells me that he is interested in the subject-matter of Prof. Ramdin Panday's paper."

मैंने दोनों विद्वानों के पास ऋपने व्याख्यान की एक-एक प्रति भेज दी थी। उनसे यह प्रार्थना की थी कि मेरा निबंध प्रकाशित न किया जाय, कारण मैंने डॉक्टरेंट के लिए इसे सुरिच्चत करना चाहा था।

उपर्यु क विद्वानों का प्रोत्साहन पा मैंने इस स्रोर स्रपना अध्ययन जारी रखा। प्रायः सभी ज्ञात सूत्र-ग्रंथों को छान डाला। राजतरिगिणी, काव्यमीमांसा, मनु-याज्ञवल्क्य की स्मृतियाँ कामन्दकीयशुक्त के नीति-ग्रंथो, कौटिल्यादि के स्र्यंशास्त्र के पृष्ठों को उलटा तथा शिला-लेख स्त्रीर प्राचीन सिक्कों पर भी दृष्टि दौड़ाई। मोहनजोदाड़ों पर प्रकाशित मार्शल का भी ग्रंथ पढ़ा, चीन तथा ग्रीक यात्रियों के वृत्तान्तों से भी लाभ उठाया। किनगहम के प्राचीन भारतीय भूगोल तथा श्री जयचन्द्रजी के भूगोल को भी देखा। प्राचीन पश्चिमी इतिहासों से भी कुछ सामग्री ली। 'Beal's History of the Western World' के पन्ने भी छान डाले।

समय-समय पर ऋँगरेजी में भारतीय कंडे, भारतीय वेश-भूषा, भारतीय युद्ध-धर्म तथा मोचेंबंदी की दृष्टि से भारत-भूमि पर मेरे व्याख्यान हुए। व्याख्यान के ऋवसरों पर मुजफ्फरपुर के प्रायः सभी साहित्यिक पधारते थे। इन विषयों के संच्चिप्त विवरण पत्रों में पढ़कर नाभा-ऋनुसंधान-संस्था (लाहौर) ने कई बार मेरे लेखों को प्रकाशित करने की इच्छा प्रकट की। हिन्दुस्तानी-ऋकादमी (प्रयाग) ने भी इन लेखों के प्रकाशन के संबंध में मुक्ते लिखा था। किन्दु, समयाभाव के कारण में हिंदी में ऋपने लेखों को प्रस्तुत न कर सका।

श्री शिवपूजनजी एक बार जी॰ बी॰ बी॰ कालेज की हिन्दी-परिषद् के वार्षिकोत्सव पर मुजफ्करपुर पधारे। उन्होंने मेरी खोजों के कुछ श्रंश देखे श्रीर इनकी माँग की; फिर भी गृह-कार्यों में संसक्त रहने के कारण मैं इन लेखों को प्रकाशन-योग्य नहीं तैयार कर सका।

येन-केन-प्रकारेण में अपने लेखों को आज बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् की सेवा में प्रकाशनार्थ भेज रहा हूँ। सभी लेख भारतीय सांग्रामिकता के परिचायक हैं। अतः पुस्तक का नाम 'प्राचीन भारत की सांग्रामिकता' रखा है। विषय गंभीर, जिंटल और आगाध है। मेरे सहश अल्पन्न कहाँ तक विषय के प्रतिपादन में सफलप्रयास हुआ है, इसे सहृदय विद्वन्मंडली ही निर्णीत कर सकेगी।

ये सभी पुरातन विषय चित्रों की अपेद्या करते हैं। पर कालेज से अवकाश प्राप्त करने के कारण में प्रतिकृत परिस्थित में पड़ गया हूं। अनुकृत चित्रों की सम्यक् व्यवस्था नहीं कर सकता। कुछ मंडों के चित्रों का ढाँचा मेरे एक विद्यार्थी ने तैयार कर दिया था। वे ही इन लेखों के साथ जा रहे हैं। पर सैनिक वेशभूषा, महाजनपद के नगर-निर्माण, प्राचीन भारतीय ब्राह्मण, चित्रय तथा वेश्य ब्रह्मचारियों के परिच्छद, पुरातन भारत का मानचित्र, पुरातन भारतीय यातायात के पथ आदि सभी चित्रों की अपेद्या करते हैं। हस्ति-युद्ध,पदाति-युद्ध, अश्व-युद्ध, व्यूह-रचनाएँ, प्राचीन दुर्ग प्रभृति चित्रों से ही अधिक बोधगम्य हो सकते थे। पर मेरी असमर्थ स्थिति मेरी इच्छाओं की पूर्त्ति में बाधक प्रमाणित हुई। जिन स्त्रों से मैंने सामग्री जुटाई है, सब के प्रति अंत में अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं।

डालटनगंज ( पलामू ) १४-७-५३

रामदीन पांडेय

## विषयानुक्रम

#### पहला परिच्छेद

शान्ति-विग्रह का प्रतीक पुरातन भारतीय भंडा—(१) मानव-हृदय में भंडे की भावना का उद्रेक; (२) पताका-निर्माण की प्रेरक वस्तुओं की परीचा; (३) सैन्य-शिविर, रण-यात्रा, श्रभियान, रण-चेत्र श्रादि में तथा राष्ट्रीय सामाजिक श्रीर धार्मिक उत्सवों के श्रवसरों पर कंडे के प्रयोग के प्रमाण—वैदिक साच्य; महाकाव्य-साच्य; महाभारत-साच्य; पौराणिक साच्य; शिलालेख-साच्य; कौटिल्य श्रर्थशास्त्र का साच्य; राजतरिङ्गणी का साच्य: (४) कंडे के तुलनात्मक ज्ञान के लिए पुरातन विदेशी राष्ट्रों के कंडे पर विहंगम दृष्ट; (५) पताका-निर्माण श्रीर उनके भेदोपभेद; (६) भ्वजा का महत्त्व; (७) कंडा तथा देश-धर्म; (८) शांतिकाल में कंडाभिवादन का वार्षिक महोत्सव; (६) भ्वजसंकेतात्मक विद्या।

8-88

#### दूसरा परिच्छेद

प्राचीन भारतीय वेश-भूषा— सैनिक तथा सार्वजनिक भारतीय वेश-भूषा तथा परराष्ट्रीय ऐतिहासिक बाह्य-साद्य; एरियन; कर्टियस रुफ्ज; चीनी-साद्य; त्रुलबेरूनी-साद्य; पुरातत्त्व-विषयक साद्य; ऋग्वैदिक साद्य; त्रुथवंवैदिक साद्य; वेदांग-साद्य; महाभारत-साद्य; राजतरिङ्गणी-साद्य; उपसंहार।

85-08

### तीसरा परिच्छेद

प्राचीन भारतीय शिक्ता-प्रणाली— (?) सैनिक और सार्वजनिक— शिक्षाश्रम—१. ऋष्यश्रंगाश्रम; २. विश्वामित्र का आश्रम; ३. गौतम-आश्रम; ४. जनक राज्य का आश्रम; ५. जरासंध का मल्लयुद्ध-अखाड़ा-उत्तर प्रदेश के शिक्षा-आश्रम—१. भरद्वाज-आश्रम; २ अग्निवेश्याश्रम; ३. कण्वाश्रम; ४. जमदग्न्याश्रम; ५. नैमिषारण्याश्रम; ६. बदिकाश्रम। गांधार तथा गुरुमंडल के शिक्षाश्रम—१. ऋपाश्रम; २. द्रोणाश्रम। दिक्षण-भारत के शिक्षाश्रम— १. अगस्त्याश्रम; २. बलदेव का मल्ल-ऋखाड़ा; ३. भार्गव-ऋश्रम।

34-80

(२) शिचा के प्रकार—

X0-XX

### चौथा परिच्छेद

मोर्चेबन्दी की दृष्टि से पुरातन भारत का भौगोलिक अध्ययन-

(१) मोर्चेंबंदी की दृष्टि से प्राकृत भूगाल का महत्त्व—पुरातन भारत का विस्तार; भारतवर्ष के खंडों के नाम; ऋग्वैदिक भारत की माँकी।

| ( २ )                                                                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (२) रामायण-महाभारत-युग मे भारत-भूगोल त्र्यौर सौप्रामिकता की                      |                |
| दृष्टि से उसका महत्त्व <del>—</del>                                              | ६१–६२          |
| (३) कतिपय महाजनपदो की सम्यक् परी <b>द्या</b> —मगध-महाजनपद ; वृजि-                |                |
| महाजनपद ; गांधार-राज्य ; गंगाचेत्र ।                                             | ६२–६४          |
| (४) भारतवर्षे की बनावट सांग्रामिकता के दृष्टिकोण से—तन्न्शिला ;                  |                |
| प्रयाग ; काशी ; वक्सर , मुॅगेर ; वैशाली श्रौर मिथिला ; श्रयोभ्या ;               |                |
| देश के मार्ग।                                                                    | ६४–७३          |
| पाँचवाँ परिच्छेद                                                                 |                |
| पुरातन भारतीय युद्ध-धर्म                                                         | ७४-⊏३          |
| ब्रुटा परिच्छेद                                                                  |                |
| प्राचीन भारंतीय सैन्य-संगठन-महाभारत-साद्य; महाभारतकालीन                          |                |
| सेनाएँ ; सेना की परिभाषा ; भारतीय संन्य-संगठन की विशेषता ;                       |                |
| सैन्य-संगठन की पृष्ठभूमि ; बसाढ़-सुद्रा-साद्य ; रथ-सेना के पदाधिकारी ;           |                |
| प्राचीन भारतीय सैन्य का संचिप्त विवरणः ; राजतरिङ्गणी-साद्यः ;                    |                |
| भारतीय सैन्य के ह्रास या पतन पर एक विह्रगम दृष्टि; सैनिक                         |                |
| त्र्रनुशासन ।                                                                    | <b>⊏</b> 8–१०६ |
| सातवाँ परिच्छेद                                                                  |                |
| <b>ऋायुध खंड</b> —भारतीय ऋायुधों का सिवस्तर वर्णन ; ऋग्वैदिक सा <del>द</del> य ; |                |
| त्रथर्ववेद का साच्य ; रामायण-साच्य ; महाभारत-साच्य ; पौराणिक                     |                |
| सादय; ऐतिहासिक सादय; मोहंजोदाड़ो श्रीर हड़प्पा का सादय।                          | १०७-११७        |
| श्राठवाँ परिच्छेद                                                                |                |
| युद्ध के विविध प्रकाररथ-युद्ध ; पदाति-युद्ध ; हस्ति-युद्ध ; ऋश्व-युद्ध ;         |                |
| मल्ल-युद्ध ।                                                                     | ११८-१२८        |
| नवाँ परिच्छेद                                                                    |                |
| संप्राम-समिति श्रोर व्यूह-रचना-संप्राम-समिति का कार्य-तेत्र; व्यूह के भेद।       | १२६-१३६        |
| दसवाँ परिच्छेद                                                                   | , , , , , , ,  |
| प्राचीन भारतीय संग्राम का सामान्य परिचय—                                         | १४०-१४४        |
| परिशिष्ट १—सैन्यशिविर                                                            |                |
| <b>परिशिष्ट</b> २विजय-समारोह                                                     |                |
| परिशिष्ट ३—गृहीत सैनिक के प्रति उपचार                                            |                |
| परिशिष्ट ४—रण-वाद्य                                                              |                |
| परिशिष्ट ४—शकुन                                                                  |                |
| परिशिष्ट् ६जित्वस्तु-विभाग                                                       | १४५-१४२        |

# चित्र-सूचो

|             | विषय                                       |       | वृष्ठ              |
|-------------|--------------------------------------------|-------|--------------------|
| ٩.          | धूमकेतु-म्वज                               | •••   | २-इ                |
| ٦.          | सिंहलांगूल-ध्वज                            | •••   | 8-4                |
| 3           | शाही भेंडा                                 | •••   | <b>द-</b> ६        |
| 8           | सीर-ध्वज                                   | •••   | 90-99              |
| પૂ          | सिंहलांगूलयुक्त वानरभ्वज                   | •••   | 92-93              |
| Ę           | इन्द्र-स्वज                                |       | १४-१५              |
| ७.          | मयूर-ध्वज                                  | •••   | 98-90              |
| ۵,          | ुर्<br>बुद्धिदा पताका                      | •••   | २०-२१              |
| 3           | वृष-भ्वज                                   | •••   | २२- <b>२३</b>      |
| 90          | -<br>कोविदार-भ्वज                          | •••   | २४- <b>२</b> ५     |
| 99          | रत्तःपति-ध्वज                              | •••   | <b>३२-३३</b>       |
| 92.         | <b>শ্স-</b> ধ্বল                           | •••   | ३६-३७              |
| 93.         | ताल-ध्वज                                   | •••   | ४०-४१              |
| 98.         | पन्नग-ध्वज                                 |       | ४६-४७              |
| ٩٤.         | सिंह-ध्वज                                  | •••   | 38-58              |
| ٩Ę.         | न्न्रष्टमंगला पताका<br>स्त्रष्टमंगला पताका | •••   | प्र-प्र            |
| 96.         | मयूर-ब्वज                                  | •••   | <u>۲۰-۲۹</u>       |
| 95.         | वेदी-भ्वज                                  | •••   | ೯೮-೯               |
| ۹٤.         | स्वस्तिक मांडा                             |       | 93-03              |
| <b>२</b> ०. | सीता-ध्वज ( हल-ध्वज )                      | •••   | E8-Ex              |
| २१.         | सिन्धुराज जयद्रथ का मंडा (वराह-ध्वज )      |       | 998-890            |
| २२.         | कलश-ध्यन                                   | •••   | 920-929            |
| <b>२३.</b>  | हस्तिभ्वज                                  | • • • | 928-92 <b>x</b>    |
| २४.         | यूप-ध्वज                                   | • • • | 926-926            |
| રપ્ર.       | गजमयूर-ध्वज                                | • • • | 930-939            |
| <b>२६</b> . | गरुड-ध्वज                                  | •••   | 938-93X            |
| २५.<br>२७.  | ताल-भ्वज                                   | •••   | १४०-१४१<br>१४०-१४१ |
|             |                                            |       |                    |

प्राचीन मारत की सांग्रामिकता

# पहला परिच्छेंद्

### शांति-विग्रह का प्रतीक पुरातन भारतीय मंडा

(१) मानव-हृद्य में कड़े की भावना का उद्रेक—जबतक मनुष्य नितांत बर्बर था, अपने लिए ही वह जीता था; स्वार्थपरता का प्रतिरूप था। उसकी आवश्यकताएँ सीमित और अतिन्यून थीं। समय की प्रगति के साथ उसके जीवन में भयावह परिवर्तन हुए। प्रस्तरों की चहानों पर ऑगड़ाइयाँ लेनेवाला, गिरिगहर में रहनेवाला, नील नम के असीम वितान के नीचे मूक प्रसन्नता अनुभूत करनेवाला मानव आतप-शीत से अपने आंगों की संरचा के लिए कोपड़ों में रहने लगा। कोमलता तथा मधुरता की प्रतीक नारी के संपर्क से वह बाल-बचों का अधिपति बन बैठा और कालान्तर में गरोह-जीवन व्यतीत करने लगा। कंडे की भावना संभवतः उसके हृदय में उस समय सजग हुई होगी, जिस समय वह अनेक समुदायों में विभक्त होकर जीवन-यापन में संसक्त होगा और अपने-अपने गरोह की कल्याण-कामना की भावनाएँ उसके हृदय में हिलकोरों मारती होंगी।

छोटानागपुर के उराँव और मुंडे आज भी अधिक संख्या में असभ्य हैं। कोपहों में रहते हैं। भगोवा पहनते हैं। अधिक आखेट पसंद करते हैं। सिर में लोहे के बने साँप बाँधते हैं। भगोवा के पीछे दुम-सा एक पतला कपड़ा लटकाये रहते हैं। संताल परगने के सौंताल, राजधुताने के भील तथा सरगुजा के कोरवा भी प्रायः इसी प्रकार के जीवन व्यतीत करते हैं। ये सभी दलों में बॅटे रहते हैं। प्रत्येक दल का अपना मंडा होता है। उत्सव के अवसरों पर या अनुत-परिवर्तन के समय वे मंडों का प्रयोग करते हैं। इन्हें बड़ी अद्धा और सभय-सत्कार की दृष्टि से देखते हैं। प्रत्येक गरोह के मंडे का रंग अलग-अलग होता है। प्रत्येक जत्था अपने मंडे के नीचे नाचता, गाता और उछलता है। उनके मंडों की रह्या वीर और अनुभवी नौजवान करते हैं। कोई भी अपने मंडे का अपमान न देख सकता है और न सह सकता है।

मेरी दृष्टि में मनुष्य के मस्तिष्क में कंडे की भावना को उद्देश करने की सारा श्रेय मानव-गरीह की लंडेने तथा संरत्ती करनेवाली मनीवित्ति का है (Aggressive instinct)। कंडा संग्राम और शांति का संस्वक संकेत है।

सामूहिक अभ्युदय पर दृष्टि रखं जब मनुष्यों को एक गरीह अपने कल्याण की बात सौचेंने लगा और अपने गरीह की हस्ती कायम रखने के लिए और उसके विस्तार की कार्मना से दूसरे गरीह पर हमला कर उसे अपने वश में करने की बात उसके हृदय में दृढ़ हो गई होगी, उसी समय उसे एक ऐसी वस्तु की आवर्ष्यकर्ता जाने पड़ी, जिसके नीचे वह त्रपने जत्ये के साथ चल सकता त्रीर लड़-भिड़ सकता। वही वस्तु मंडा थी। मंडा गरोह के विचारो त्रीर उसकी कामनात्रों का संकेतात्मक चिह्न है। प्रत्येक सांग्रामिक चेत्र में, जहाँ संगठन त्रीर अनुशासन की अपेदा है, मंडे-सी वस्तु की नितांत आवश्यकता होती है। मंडे से शिविर का पता चलता है। सैनिकों की श्रेणी या पंक्ति ठीक की जाती है। कूच करने त्रीर लड़ने के समय यह संबल का काम करता है त्रीर आत्मिक शिक्त को प्रेरित करता है। हर एक जत्ये की पहचान मंडे से होती है। शांति त्रीर समृद्धि के समय भी मानव-गरोह मंडे के नीचे एकचित्त होकर अपने कल्याण की बात सोचते हैं और अपने सांग्रामिक कौशल का प्रदर्शन करते हैं।

श्रतः मानव-समाज के विकास की श्रावश्यकताएँ मंडे के विकास के निदान कारण हैं, एवं मंडे के श्रस्तित्व श्रीर विकास मानव-गरोह की हस्ती तथा समृद्धि से जुटे हुए हैं। ऐसे भारतीय मंडे के विकास का क्रमबद्ध इतिहास श्रल्प मनोरंजक प्रतीत न होगा।

(२) पताका-निर्माण की प्रेरक वस्तुत्रों की परीक्ता—साहित्यिक दृष्टि से भारतीय इतिहास का श्रीगणेश ऋग्वैदिक काल से होता है; ऋग्वेद में भारतीय ज्ञान-विज्ञान का श्रंकुर है। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, श्राचार-विचार, युद्ध-कौशल प्रभृति की पहली तस्वीर विश्व की इसी प्राचीनतम रचना में मिलती है। ऋग्वैदिक त्र्यार्थ गरोहों में रहते थे। उन्हें त्र्यार्थेतर जातियों से सदा भिड़ना पड़ता था। त्रातः इस दिव्य ग्रंथ में युद्ध त्रीर भ्वजा दोनों का उल्लेख मिलता है। पर, सबसे पहला प्रश्न जो कंडे के संबंध में उठता है, वह यह कि किस वस्तु का प्रयोग सर्वप्रथम कंडे के रूप में किया गया होगा। त्र्रभी तक इस दिशा में जो अनुसंधान हुत्रा है, वह नहीं के बराबर है। इसलिए इस प्रश्न के समाधान की जिम्मेवारी मेरी ऋपनी है त्रीर त्र्याशा करता हूँ कि कालान्तर में योग्य विद्वानों के परामर्श से सुक्ते त्रपने विचारों को परिवर्तित करने में संकोच न होगा।

प्राचीन त्रायों के लिए तालवृत्त बड़ा त्राकर्षण रखता था। इसके सीचे कांड, लटकते हुए पत्ते, विशाल त्राकार —सभी चित्ताकर्षक हैं। प्रियदशीं त्रशोक को, प्रस्तर-स्तंभों पर, बौद्धधर्म के सिद्धांतों को खुदवाने की प्रराणा ताल के प्रशस्त धड़ ने ही प्रदान की। त्रश्रोक के पत्थर के खमे ठीक तालवृत्त के धड़ की शक्ल के होते हैं। पटना में तालवृत्तों का बाहुल्य है। इसलिए प्रियदशीं को प्रराणा यदि इस दिशा में तालवृत्तों से मिली होगी, तो त्राश्चर्य की कोई गुंजाइश नहीं। मेरे विचार से त्रायों के मन में पताका त्रौर उसके दंड की भावना तालवृत्त के धड़ त्रौर उसके पत्तों को देख कर ही उत्पन्न हुई होगी।

- (क) वाचस्पल संस्कृत-कोष में तालवृत्त के लिए ध्वजद्रुम-शब्द प्रयुक्त हुन्ना है। ध्वजद्रुम का श्रर्थ मंडे का पेड़ है। कदाचित् ही भारत में किसी पेड़ को यह संज्ञा उपलब्ध हुई हो।
- (ख) महाभारत आयों का प्राचीन धर्म-ग्रंथ है। मीष्म पितामह उसके उत्कृष्ट पात्र और महाभारत के सुप्रसिद्ध योद्धा हैं। वह ताल-भ्वज प्रयुक्त करते थे।

यस्तु श्वेतावदातेन पंचतालेन केतुना।

वैडूर्यमयदर्ग्डेन तालवृत्त्रेण राजते 🖟 ---महा० विराट् पर्व, ५६।२५

(ग) बलराम श्रीकृष्ण के भाई थे। यह भी तालाम्बंज का व्यवहार करते थे। (महा० शल्य पर्व, ३४।२)

#### प्राचीन भारत की सांप्रामिकता



स नो महाँ ऋनिमानो घूमकेतुः पुरुश्चंद्रः धिये बाजाय हिन्वतु । —ऋग् मं०१, सू०२७, मं २

- (घ) अग्निपुराण, युक्तिकल्पतर, कालिकापुराण त्रादि शंथों में यह लिखा मिलता है कि स्वलदंड तालवृत्त के बनते थे।
- (ङ) मध्यकाल में बरछा या भाला युद्ध के काम में त्राता था। यह ठीक तालध्वज की त्राकृति का था। इसकी मूठ तालध्वज-दर्ग्ड का त्र्रमुकरण करती थी त्र्रीर धार केतन का।
- (च) इंगलैंड के प्लॉटाजिनेट राजकुल में प्लाटाजेनिस्टा पेड़ कंडे के रूप में प्रयुक्त होता था।
- (छ) हमारे देश में कोविदार, नीम, बेल, पलाश, बाँस ऋादि वृत्तों के भी पताका-दंड बनते थे। इसकी चर्चा सप्रमाण ऋन्यत्र होगी।

उपर्यु क्त उद्धरणों से इस बात की पुष्टि होती है कि मानव-जाति को पताका और उसके दंड का ज्ञान बूचों से ही प्राप्त हन्ना था।

- (२) सैन्य, शिविर, रण-यात्रा, श्रिभयान, रणच्चेत्रादि मे तथा राष्ट्रीय, सामाजिक श्रीर धार्मिक उत्सवों के श्रवसरों पर भंडे के प्रयोग के प्रमाण—
- (१) वैदिकसादय—(क) ऋग्वैदिक काल में भंडे का प्रयोग इतना व्यापक था कि यह रूपक श्रीर विशेषण के रूप में व्यवहृत होन लगा था। श्रीन के लिए धूमकेतु-शब्द प्रचलित हो गया था—लाल सतह पर स्थित काले रंग का भंडा।

"स नो महाँ ऋनिमानो धूमकेतुः पुरुश्चन्द्रः घिये वाजाय हिन्वतु ।"—ऋ १ । २७ । ११

- (ख) इस युग में जनभ्यजा (Tribal flag) का प्रचलन था।
  "स रेवां इव विश्पति दैव्यः केतु शुग्गोतु नः। उक्कैरग्निवृहद्भानुः।"—ऋग्० १।२७।१२
- (ग) भंडे के लिए द्रप्त-शब्द भी ऋग्वेद के मंत्रों में प्रयुक्त हुआ है। यह जेंद (Zend) के द्रप्त का पर्यायवाची है।

''उर्ष्वं भानुं सविता देवो ऋश्वेद्द्रप्सं दविष्वद् गविषो न स सत्वा।''—ऋ०४। १३। २

- (घ) अष्ठ हिन्म केजी (Adolf kaegi) अपने ग्रंथ 'ऋग्वेद' में इस प्रकार लिखते हैं— "आयों की सीमाओ पर जब शत्रु की सेना चढ़ आती थी, तब मिट्टी के टीले तैयार किये जाते थे और शहतीरो की मोर्चेंबंदी खड़ी की जाती थी। आर्य-सेना सांग्रामिक गीत गाती हुई, फंडे फहराती हुई, जुक्ताऊ बाजे के साथ शत्रु का सामना करती थी।"
- (२) महाकाव्य-सादय—(क) वाल्मीकि-रामायण में भी भंडे का वर्णन शहर, शिविर, सिरता, रण-यात्रा तथा रणचेत्र के संबंध में मिलता है। त्रयोध्या के महलो पर भंडे लहराते रहते थे।

"सूतमागधसंबन्धां श्रीमतीमतुलप्रभाम् । उच्चाद्याल भ्वजावती शतष्नीशतसंकुलाम् ॥"—रामा० ऋयो० ५ । ११

- (ख) सेना में इसका प्रयोग ऋनिवार्य था।

  ततस्तद्राकासं सैन्यं घोरचर्मायुधभ्वजम् ।

  निर्जेगाम जनस्थानान्महानादं महाजवम् ।।—रा० ऋराय०
- (ग) ऋभियान के समय फंडे का प्रयोग—(रा० ऋयो० ६६। ७)
  एष वै सुमहाञ्छ्रीमान् विटपी संप्रकाशते।
  विराजते महासैन्ये कोविदारव्यजो रथे।।
- (घ) सैनिकों की अन्त्येष्टि-क्रिया के अवसर पर मंडे का प्रयोग—
  पताकाभिश्च चित्राभिः सुमनोभिश्च चित्रिताम् ।
  उत्विप्य, शिविकां तां तु विभीषणपुरोगमाः ॥ —रा० लं० ६ । ११३
- (ङ) निषादराज के जलपोतो पर स्वस्तिक श्वजा का फहराना—

  श्रन्याः स्वस्तिकविज्ञेया महाघंटाधराधराः।

  शोभमानाः पताकिन्यो युक्तवाहाः सुसंहताः।। —रा० श्रयो० ८६। १

महाभारत-साच्य—महाभारत में ध्वजान्नों का पूरा विवरण दृष्टिगोचर होता है। इस युग में भिन्न-भिन्न त्राकार, रंग तथा योजना के फंडे व्यवहृत होते थे। विख्यात योद्धान्त्रों के फंडे त्रलग होते थे त्रीर राजान्नों के त्रलग। प्रत्येक रथी, महारथी त्रीर त्रातिरथी के फंडों के नीचे उनकी त्राधीनस्थ सेनाएँ काम करती थीं।

- (क) धनुर्धर ऋर्जुन की भ्वजा पर हनुमान का चित्र खचित था। सिंह की पूँछ भी उसमें चित्रित रहती थी। —महा० द्रो० १०५ । ८ ।
- (ख) कौरवों के पुरोहित कृपाचार्य की व्वजा पर पूरे साँद की छवि रहती थी।
  ——महा० द्रो०। १०५।
- (ग) मद्रराज शल्य की श्वजा पर हल बना हुन्ना था। महा० द्रो० । १०५ ।
- (घ) श्रंगराज वृषसेन श्राधुनिक भागलपुर का राजा था। उसकी भ्वजा पर मोर चित्रित था।
- (ङ) सिन्धुराज जयद्रथ ऋपने क्रंडे पर बराह की छिनि सक्ते थे। महा॰ द्रो॰। १०५।
- (च) कुरुपति दुर्योघन के मंडे पर रत्नों का बना हाथी रहता था। उसुमें ऋतेक संटियाँ संयुक्त रहती थीं। इस प्रकार का मुंड़ा जयंती कहलाता था। — प्रहा० द्रो० ।१०५।
- (छ) गुरुवर द्रोरण की ध्वजा पर सौवर्ण वेदी निर्मुणनी थी और घटोल्कन के महेंडे पर गीध। — महा० द्रो० । १०५ ।

पौराणिक-सादय - पुराणों में भी जात्रों का प्रचुर परिमाण में उल्लेख हुआ है-

(१) त्रामन-पुराण में सेनापति के मुंडे का विकरण दिया गया है। उसके मुंडे के नीचे सभी सैनिक रहते ये और छोटे आकार के वे ही मांडे सभी सैनिक लिये फिरहे थे। उदाहरण के लिए ११ खंदों को लीजिए। ये वृषभकेतन — बैल की छिविवाला मांडा—प्रयुक्त करते थे।

— वृामन पु० अ० ४। ४८।

#### प्राचीन भारत की सांप्रामिकता

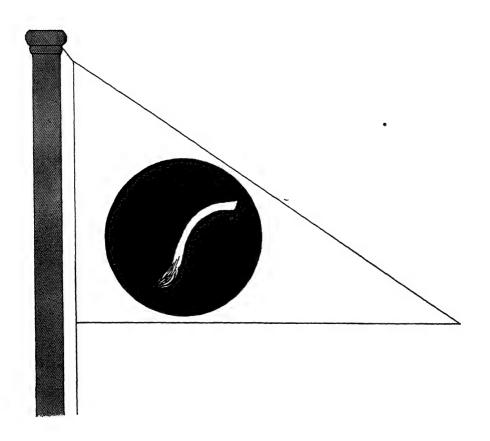

तथैव सिहलाङ्ग्लं द्रोगापुत्रस्य भारत। —महाभारत, द्रोगापव

(२) देवी-भागवत में एक ऐसी ध्वजा का विवरण है, जिसे एक योद्धा ने काट गिराया था।

"हत्वा सारथिमेकेन भ्वजमेकेन चिच्छदे।"

एक नाए से सारथि को मार कर दूसरे नाए से भ्वजा को छिन्न-भिन्न कर दिया।

- (३) विष्णुपुराण में दण्ड से केतन का पतन स्वामी के अप्रनिष्ट का द्योतक बताया गया है। — (विष्णु पु०, भा० ५, अ०३३।३)
- (४) विष्णु-धर्मोत्तर-पुराण में एक योद्धा के हाथी से रणभूमि में दूसरे योद्धा के भंडे का ले लेना बड़ी वहादुरी का काम समका गया है। —(विष्णुधर्मो पु०, अ० ४६ । १२)
- (५) वामनपुराण में एक ऐसे वीर का वर्णन है, जो दूसरे वीर सैनिको से ऋपनी कलश-ध्वजा के कारण पहचाना जाता था। — वामन पु०, ऋ० ५८ । ३५।

महाभारत के कृष्ण और कुन्ती-पुत्र ऋर्जुन की पहचान भी दूर से ही गरुड्श्वज और वानरकेतन के सहारे हो जाती थी। कृष्ण गरुड्श्वज स्वयं कहलाते थे और ऋर्जुन कपिश्वज।

शिलालेख-साद्य—(१) फ्लीट (Fleet) साहब के गुप्त शिलालेख खंड २, फ्लेट-संख्या १ की चौशीसवीं पंक्ति में गरुइध्वज का उल्लेख प्रयागस्तंभ पर उत्कीर्ण है।

- (२) मंदसीर (Mandasor) प्रस्तरलेख की पंचम पंक्ति नगरों पर लहराते मंडों का उल्लेख करती है। कुमारगुप्त तथा वंधुवर्मी के समग्र का यह शिलालेख है (४७३-७४ ईसवी सन् या ५२६ मालव संवत्)।
- (३) ६७२ ईसवी सन् के गुप्तकालीन शिलालेख प्लेट-संख्या २८ की अठारहवीं पंक्ति में रेशमी भंडे का विवरण है। आदित्यसेन ने अफसद (Aphsad) प्रस्तर-खंड पर इसे उत्कीर्ण कराया था।

कौटिल्य-अर्थशास्त्र का साक्त्य-कौटिल्य-अर्थशास्त्र में व्वजाओं का प्रायः अल्प वर्णन मिज्ञता है। प्रंथ के तीसरे खंड के दीसरे अध्याय की धारा-संख्या ४०० गुप्तचरों का विवरण उपस्थित करती है। ये गुप्तचर देवताओं के चित्र और खुळ बिये फिरते थे।

राजतरिङ्ग्गा का साच्य — अर्थि 'कहुहण' ने ध्वजाओं का वर्णन विस्तार-पूर्व क अपने काव्य में किया है। ये मंडे युद्ध होने, शिकिर और रण्यात्रा में प्रयुक्त होते थे। प्रास्त्रदें पर भी फहराये जाते थे। इस युग में पारक्ष का व्यवहार होता था। इसके केतन पर राज्य का बिर बना हुआ था।

— (राज्तरंगिस्री, तरंग ३-७७)

उपर्युक्त उद्धरणों से पता चलता है कि भंडे का प्रयोग सैन्य, शिविर और अभियान में अनिवार्य था। शांति के अवसरों पर भी भंडे प्रासादों, तमसों और मोर्चेंबंदी की जमहों पर फहराये जाते थे। सेनापित और उनके अनुयासी भी इसे व्यवहार में लाते थे। धार्मिक सेत्रों में भी भंडे का व्यवहार अधिक होता था।

पुरातन भारत धार्मिक तथा लड़ने-भिड़ने में निष्णात था। इस देश में भिन्न-भिन्न संप्रदाय प्रचित्त थे—यथा वैष्णाव, शैव और शाक्त। वैष्णाव ऐसे मंहे का प्रयोग करते थे जिनपर गरुड़ पद्मी अंकित रहता था। शैव वृष्णा वृष्णा स्वीर शाक्त सिंह बा का प्रयोग करते

थे। ब्राह्मण धर्मवाल कमण्डलु या वैदिक वेदी से चिह्नित ध्वज व्यवहृत करते थे। जो राजा जिस संप्रदाय का श्रुतुयायी होता था, उसी संप्रदाय की ध्वजा को काम में लाता था।

विख्यात योद्धा तथा सामंत ध्वजा के व्यवहार में स्वतंत्र थे। उदाहरण के लिए द्रोगाचार्य को लीजिए। वह अपने मंडे पर वेदी या कमण्डलु रखते थे। गुप्तवंशीय सम्राट् ब्राह्मण धर्म के पद्मपाती होने के कारण गरुइण्वज व्यवहार में लाते थे। महाकाव्य-युग में साम्प्रदायिकता का प्रायः अभाव था। इस कारण इच्चाकु-वंशीय राजा कोविदारध्वज का प्रयोग करते थे और महाभारतीय वीर भिन्न-भिन्न मंडों का।

महाभारत-युग में सम्राट् 'जयन्ती' पताका का व्यवहार करते थे। वैदिककाल में संभवतः धूमकेतु ही प्रयोग में त्राता होगा। ऋग्वेद का प्रथम स्क त्र्रिश्न-संबंधी है। प्रथम नव मंत्र त्र्रिश्न के प्रति ही प्रार्थना-रूप रचे गये थे। आयों के प्रत्येक पुण्य-यज्ञ में सर्वप्रथम अगिन की ही पूजा होती थी। अतः धूमकेतु ही वैदिक मंडा रहा होगा।

मंडे की बनावट श्रीर उनके रूप-रंग चाहे जिस प्रकार के हो, वे एक महान् लच्च्य की पूर्त्ति करते थे। वह लच्च्य जाति में, राष्ट्र में, संप्रदाय में सामूहिक शक्ति की भावना सजग करना था। इसी मावना को श्रंग्रेजी में 'स्पीरीट डी कोर' (Espirit de Corps) कहते हैं। इसके अन्य लच्च्य वंश की प्रतिष्ठा श्रीर नाज को बढ़ाना, भक्ति का संचार करना स्वदेश-प्रेम, स्वधम के भाव को उदीस करना स्रादि थे।

जो संघ के अभ्युदय के लिए मर-िमटने को तैयार नहीं होता, जिसमें अपने कुल की प्रतिष्ठा का खयाल नहीं, जो अपने नेता के प्रति मिक्त नहीं रखता, जो स्वदेश और स्वधम के लिए आत्मविलदान करना नहीं सीखता, वह कभी फाँडे के नीचे काम करन की चमता नहीं रखता। फाँडे वस्तुतः नेतृत्व, शासन तथा संघशिक्त के प्रतीक हैं।

ऋग्वैदिक ऋार्य युद्ध ऋौर धर्म की ऋोर भुके हुए थे। वहादुरी के लिए शैव, शाक्त और वैष्णव प्रसिद्ध थे। बौद्ध ऋौर जैन ऋहिंसा के नारे लगाते थे, पर बौद्ध संप्रदाय के शासकों की भी मंडे की शरण पकड़नी पड़ती थी। प्रियदर्शी ऋशोक को भी मंडे के नीचे काम करना पड़ता था। ऋतः मंडे में नेतृत्व, ऋनुशासन ऋौर संघशक्ति एक साथ निहित हैं। थे जाति ऋौर राष्ट्र को ऋतीत की याद दिलाते हैं, उनकी नसो में प्राणों का संचार करते हैं और उन्हें पूर्वजों की वीरता तथा गरिमा की ऋोर प्रेरित कर कर्त्तव्य-पथ पर ऋग्रसर करते हैं।

(४) भंडे के तुलनात्मक ज्ञान के लिए पुरातन विदेशी राष्ट्रों के भंडे पर विहंगम दृष्टि—
"प्राचीन भारत के सदृश अन्य परराष्ट्रों में भी भंडे का प्रचलन था। वे प्राचीन राष्ट्र भी
पशुस्त्रों और पिचयों के चित्र भंडे पर अंकित करते थे। पारसीक सम्राट् दोरा (Darius)
के रथ पर, दो विपरीत दिशाओं में दौड़ते हुए, बैलों से अंकित ज्वजा फहराती थी।

Ninevet में Layard ने खुदाई का काम किया था। उस खुदाई में जो वस्तुएँ संप्राप्त हुई हैं, उनमें दो मंडे हैं। एक पर दौड़ते हुए बैल पर ख्रोरूट शर-संघान किये योद्धा की छिवि है और दूसरे पर दो विपरीत दिशाख्रों में दौड़ते हुए दो बैलों की छिवि।

मिस्र के भंडों का पता नहीं चलता। मिस्र श्रीर एसीरिया (Assyria) को श्रवश्य जहाजी मंडे थे, पर किस प्रकार के, यह श्रभी तक सिद्ध नहीं हुश्रा। पुरातन फारसवालों के

बक्कें के छोर पर गीध श्रंकित रहता था। उनके मंडे पर सूर्य का भी चिह्न रहता था। डेसियन (Decians) गेंकड़ मारे हुए सर्पांकित ध्वजा व्यवहार में लाते थे श्रौर चीनी परदार साँप से चिह्नित ध्वजा का प्रयोग करते थे। यू नानी (Greeks) श्रित पुरातन काल में श्रपने मंडे पर कवच का एक श्रंश श्रंकित रखते थे। एथेंस (Athens)-निवासी उल्लू- श्रंकित मंडा रखते थे या जैत्न-पेड़ की श्राकृति उनके मंडे पर बनी रहती थी। प्राचीन रोमन लोकतंत्र में योद्धा बाँस के छोर पर एक मुडी पुत्राल बाँधे रखते थे। मध्यकाल में भाले के छोर पर काँस की श्राकृति की एक लकड़ी बँधी रहती थी, पर पिछले युग में उनके मंडे पर मंगलग्रह की मूर्ति बनी रहती थी। इसके परवर्ती काल में सम्राटो या प्रख्यात मनुष्यो के चित्र उनके मंडे पर बने रहते थे।"

उपर्युक्त विवरण से पता चलता है कि हमारे प्राचीन साहित्य में जिस प्रकार भंडे का उल्लेख है, वैसा परराष्ट्र में दुर्लभ है। हमारे देश में भंडा एक महत्त्वपूर्ण विषय था। इसके प्रत्येक अवयव की बनावट पर पूरा ध्यान दिया जाता था।

(४) पताका-निर्माण श्रीर उसके मेदोपमेद—प्राचीन मारत में पताकाएँ बड़े कौशल से से बनाई जाती थीं । ध्वजा श्रीर पताका प्रायः पर्यायी शब्द हैं । ध्वजा का शाब्दिक श्रथं है—ध्वजित (गच्छिति) इति ध्वजः—जो फहराता है, वह ध्वजा है । पताका की व्युत्पत्ति इस प्रकार है—पत्यते (बोध्यते) योद्धादिमेदः श्रनया सा पताका । वह चिह्न, जिसके द्वारा योद्धादि मेद व्यक्त हो पताका कहलाता था । ध्वज श्रीर पताका का श्रथं त्रिकोण या चतुष्कोण वस्त्र है । पताका त्रिकोण होती थी श्रीर ध्वजा चतुष्कोण । पिछले युग में यह मेद लुप्त हो गया था । जिसपर त्रिकोण या चतुष्कोण कपड़ा फहराता है, वह पताकादंड या ध्वजयिष्ठ कहलाता था ।

'युक्तिकल्पतर' में भ्वजा-निर्माण का विशद वर्णन पाया जाता है। वाचस्पत्य-कोषकार ने इससे अनेक उद्धरण लिये हैं। युक्तिकल्पतरकार के मत से मंडा राजाओं का चिह्न है। "सेना-चिह्न चितीशानां दण्डो भ्वज इति स्मृतः। सपताको निष्पताकः स श्रेयो द्विविधो बुधैः॥"

इसके दो भेद होते हैं—(१) सपताक श्रीर (२) निष्पताक। सपताक ध्वज श्रलंकृत श्रीर श्रच्छी तरह से सुसज्जित होता है। उसपर चाँदी-सोने श्रीर तांबे के काम किये रहते हैं। इन धातुश्रों के बने कलश से भी श्रंकित सपताक ध्वज होते हैं श्रीर बहुमूल्य रत्नों से जडे हए भी।

निष्यताक भ्वज में चित्रकारी नहीं होती। पर उनके दंड पर भी कमल, कलश, पच्ची श्रीर रत्न खचित रहते हैं। राजाश्रों के मंडे बहुधा सपताक होते हैं।

ध्वजदंड बाँस, वकुल वृत्त, शाल, पलाश, चम्पक, कदम्बक, नीम श्रीर ताल के बने होते हैं। इन सभी ध्वजदंडो में बाँसदंड श्रेष्ठ समक्ता जाता है। इसकी सर्वश्रेष्ठता का कारण हलकापन श्रीर स्थिरत्व है।

वंशोऽथ जांगल शालः पलाशश्चाम्पकस्तथा ।
नैपो नैम्बोऽथवा दग्डस्तथावैराजवारणः ॥
सर्वेषां चैव वंशस्तु दग्डः संपत्तिकारकः । —युक्तिकल्पतर ।

संसूचित होती थी।

शताब्दियों के बाद भी ऋाज के दिन वंश-दर्गड ही ऋषिक उपयोगी समक्ता जाता है।

फंडे भिन्न-भिन्न रंग के होते हैं—रक्त, श्वेत, ऋरुण, पीत, चित्र, नील, कर्बुर तथा

कृष्ण । कर्बुर में कई रंग रहते हैं। समर-दोत्र में ऋवसरों के ऋनुकूल ऋाठ प्रकार के

फंडों का प्रयोग होता था। जय, विजय, भीम, चपल, वैजयन्तिक, दीर्घ, विशाल और
लोल । जय-मंडा सबसे हल्का होता था। यह विजय का स्चक था। इसका दंड
पाँच हाथ लंबा होता था। विजय की लंबाई ६ हाथ थी। जय की भाँति पूर्ण विजय
के ऋवसर पर यह फहराया जाता था। भीम सात हाथ लंबा होता था। लोमहर्षण

युद्ध के ऋवसर पर यह फहराया जाता था; एवं चपल ऋाठ हाथ, वैजयन्तिक ६ हाथ,
दीर्घ १० हाथ, विशाल ११ हाथ ऋौर लोल १२ हाथ। जय रक्तवर्ण का होता था।
विजय श्वेत वर्ण् का, भीम ऋरुण वर्ण का, चपल पीले रंग का, वैजयन्तिक विभिन्न वर्ण का,
दीर्घ नील वर्ण का, विशाल धारीवाल और लोल कृष्ण रंग का। ये सभी मंडे
(Signalling) संकेत के सहारे स्चना देनेवाले थे। विजय और हार के बीच जब इन्द्र
चलता था, उस समय इसी चपल मंडे के सहारे युद्ध-गित की स्चना सेनाध्यन्न को मिलती
थी। युद्ध का फलाफल जब शीघ ज्ञात नहीं हो सकता, तब दीर्घ मंडा प्रयुक्त होता था।

इन मंडों में जयन्ती-पताका सर्वोत्कृष्ट समभी जाती थी। इसपर हाथी ग्रांकित रहता था। जयन्ती को सर्व-मंगला भी कहते थे। दुर्योधन की पताका पर हाथी की त्राकृति थी त्रौर यह त्र्रलंकृत थी। जिस मंडे पर हंस, मयूर त्रौर शुक्र की त्राकृति हो, वह सर्वमंगल मंडा कहलाता था। महाभारत में वाल्ख के शासक शल्व त्र्रष्टमंगला ध्वजा रखते थे। मंडे पर हाथी की त्राकृति थी त्रौर सोने के मयूरों से भी यह उपशोभित था।

विशाल भंडा भी क्रांतिकारी युद्ध का संसूचक था। लोल मंडे से भयंकर मार-काट

''शल्वस्य तु महाराज राजते द्विरदो महान्। केतुः कांचनचित्राङ्गे मेंयूरैस्पशोभितः॥''

जिस पताके पर चामर की छावि होती थी, वह बुद्धिदा कहलाती थी। महीपित की ध्वजात्रों पर कनक, रजत, ताम्र श्रादि धातुत्रों के बने कलशादि चित्रित रहते थे। इनकी एक ध्वजा सर्वसिद्धिदा कहलाती थी। घड़ियाल के चार जबड़ों से यह युक्त रहती थी। ये जबड़े रत्नों से खचित होते थे।

सोने श्रौर चाँदी के चित्रों से ये मंडे इस उद्देश्य में खचित रहते थे कि योद्धाश्रों की दृष्टि में वे श्रमूल्य थे। सुवर्श तथा रत्नों से जड़ित ये मंडे राष्ट्र श्रौर जाति की निधि थे। इनके लिए जाति या राष्ट्र का बच्चा-बच्चा श्रात्मोत्सर्ग करना श्रपना कर्त्तव्य सममता था। मंडे के लिए, मंडे के साथ, मंडे के श्रधीन लड़ना राष्ट्रीय योद्धा जीवन-त्रत सममता था।

प्राचीन भारतीय मंडे पर अनेक ग्रन्थ प्रणीत हुए हैं, उनमें 'कुएडार्क' एक विशिष्ट स्थान ग्रहण करता है। इस ग्रंथ में ध्वजा और महाध्वजा का उल्लेख मिलता है। इन दो प्रकार के मंडे भारत में व्यापंक रूप से प्रचलित थे। शिविर के मध्य में महाध्वज का प्रयोग होता था, तो छोटे-छोटे मंडे सेना के छोटे-बड़े सरदार व्यवद्धत करते थे। यज्ञ में छोटे देवीं को ध्वज अपित होते थे तो बड़ देवीं को महाध्वज।

#### प्राचीन भारत को सांग्रामिकता

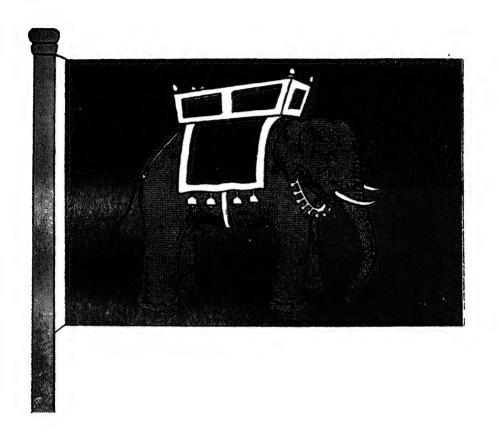

शाही मंडा

नागो मिंग्सियोराज्ञो ध्वजः कलकलं वृतः। किङ्किणीशतसंद्वादो भ्राजंश्वित्रो स्थात्तमे॥ —(महा० द्रोगा०) जब मंडे देवों को ऋषिंत किये जाते थे, तब वे उनके ऋस्त्रों में बाँध दिये जाते थे। सबसे मनोरंजक बात तो यह है कि ऋषों ने ऋपने ही देवों की कल्पना योद्धा या सैनिक रूप में की है। इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर, शिव, ब्रह्मा, विष्णु सभी सैनिक थे। प्रत्येक को ऋपना-ऋपना शस्त्र और मंडा है। प्रत्येक के पास ऋाक्रमण और संरद्मण के ऋायुध हैं। उनकी पूजा का प्रधान पदार्थ मंडा है। ऋषों की देवपित्नयाँ भी वीर हैं। महाकाली, दुर्गा सभी रणद्मेत्र में बेमिसाल बहादुरी दिखाती हैं।

सेना के सरदारों को भी फांडा ऋर्पित करने की प्रथा हमारे देश में प्रचलित थी। उन सरदारों के ऋायुधों की ऋाकृति के ऋनुरूप फांडे उपहार के लिए प्रस्तुत किये जाते थे।

--( कुंडार्क )

हमारे तिरंगे भांडे के भी दो प्रकार हैं। एक-एक इंच के भी भांडे तिरंगे बने हैं और दीर्घ त्रायत के भी।

हेमचन्द्र दानखंड में भांडे का उल्लेख करते हैं। उनका वक्तव्य है कि भांडे के ऊपर बाज, वज्र, मृग, छाग, प्रासाद, कलश, कूर्म, नीलोत्पल, शंख, सर्प श्रौर सिंह की छवियाँ श्रपेद्य हैं।

> श्येनः वज्रं मृगरछागो नन्धावर्तो घटोऽपि च। कूर्मो नीलोत्पलं शंखः फणी सिंहोऽईतां ध्वजः॥

श्रीनपुराण में भी कुछ ऐसा ही वर्णन मिलता है-

नानावर्शो ध्वजं कुर्योद्विचित्रं चैकवर्शकम्। घंटाचामर्रकिंकिरया भूषितं पापनाशनम्॥ — ऋग्नि पु० ५६

भंडे रेशम, कपास और पटुए के बने होते थे-

पट्टकार्पासचौमाद्ये र्ध्वजं कुर्यात् सुशोभनम्। एकवर्षां विचित्रं वा घंटाचामरभूषितम्॥ — ऋग्निपुराख

क्रियासार श्रीर शिवरहस्य पिछले युगो की रचनाएँ हैं। ये ग्रंथ भी मंडे पर पूरा प्रकाश डालते हैं। इन दिनो न्यायालयों तथा श्रन्य राष्ट्रीय भवनो पर मंडे फहराते हैं। प्रत्येक समय राष्ट्र में मंडे महत्त्वपूर्ण स्थलों पर लहराते हैं। प्राचीन भारत में महत्त्वपूर्ण स्थलों में ब्वजा का फहराना श्रनिवार्य था। ब्वजविरहित स्थल चिन्छ सममे जाते थे।

चिन्तयन्त्यसुरश्रेष्ठा ध्वजहीनं सुरालयम् । — शिवरहस्य ध्वजेन रहितं ब्रह्मन् मंडपं तु वृथा भवेत् । — पंचरात्रि

साधारण गृह में भी भ्वजा का फहराना त्रावश्यक था। त्राज भी हिन्दुत्रों के यहाँ विवाह के अवसर पर मंडप तैयार होता है, तो भ्वजा गाड़ी जाती है। किसी की मजाल नहीं कि वह उस भ्वजा का अपमान करे। भ्वजा का गाड़ना यज्ञ की सफलता का खोतक है। पुरातन भारत के प्रत्येक राजमंदिर, शिविर, स्कन्धावार में तो मंडे सदा फहराते ही रहते थे। साधारण देवमंदिर, मंडप और गृह भी भ्वजविहीन न थे। स्वतंत्र भारतीय दान में मंडे ही लेना अपना अहोभाग्य समक्तते थे। मंडा इतना बहुमूल्य और पवित्र समक्ता जाता था कि देवों को भी अपिंत किया जाता था। मंडों का अभाव राष्ट्र के मतन, वैभव और शक्ति के हास का खोतक था।

प्रागैतिहासिक कृष्ण से लेकर हर्षवर्द्धन तक, हर्षवर्द्धन से लेकर राणा प्रताप श्रोरं शिवाजी पर्यन्त तथा शिवाजी से गाँधी-युग तक शौर्य, शांति श्रौर धर्म के एक ही सिद्धान्त हिन्दू-जीवन का न्यूनाधिक नियमन करते थे। श्रमादि काल से प्रचिलत हिन्दू-प्रथाश्रो से वे कभी श्रपने को पृथक् न कर सके। भारत तथा यूनान में मनुष्य तथा देवता के बीच कोई गहरी खाई न थी। उनके देवताश्रो में भी मनुष्यो की भाँति गुण-दोष होते थे। इसीलिए, दोनो देशों के देवता योद्धा के रूप में वर्णित हुए हैं—संग्राम करते हुए, विजय प्राप्त करते हुए तथा हमारी जाति की सहायता करते हुए।

प्राचीन हिन्दुस्रों का जीवन विग्रह, शान्ति स्त्रीर धर्म से इस प्रकार स्त्राबद्ध था कि उनके एक जीवन के स्रध्ययन में स्त्रन्य जीवनों का स्त्रपने-स्त्राप समावेश हो जाता है। स्त्राधुनिक युग के गाँधीजी के सैनिक रूप में राजनीति, धर्मनीति, समाजनीति सभी सन्निविष्ट हैं। कारण, गाँधीजी भारतीय सभ्यता, संस्कृति, स्त्राचार-विचार के वाहक थे।

राष्ट्र, सैन्य, समाज, धर्मच्चेत्र त्रादि में सर्वत्र मंडे का प्रयोग था। सांग्रामिक रथ, त्रार्थ, जलपोत और इस्ती पर तो मंडे फहराते ही रहते थे। प्रसिद्ध हिन्दू-योद्धा सदा मंडे के तलबगार थे। कोई भी त्रार्थ मंडे के विना नहीं चलता था। 'कौटिल्य' के गुतचरों के हाथों में भी मंडे रहते.थे। पूजा-पाठ के त्रावसरों पर भी मंडे ही त्रार्पित किये जाते थे। सूर्य को रक्तवर्ण ध्वज दिये जाते थे तो बृहस्पति को पीत वर्ण। पीतवर्ण के ध्वज बुद्धिमत्ता तथा नीति-कौशल के द्योतक थे। मेवाड़ के राणा पीतवर्ण ध्वज प्रयुक्त करते थे। हमारे यहाँ प्रहों को भी मंडे समर्पित होते थे।

- (६) ध्वजा का महत्त्व—मंदे का समाज, सैन्य, राष्ट्र तथा धर्म पर इतना व्यापक प्रमाव था कि अनेक बड़े मनुष्यों की ख्याति मंदे के कारण थी।
  - (क) कपिश्वज से ऋजुन का संकेत सहसा मिल जाता था।—(महाभारत)
  - (ख) सीरध्वज से जनक का बोध होता था।—(रामायण)
  - (ग) कुशध्वज से जनक का भाई सूचित होता था।—(रामायण)
  - (घ) कृष्ण गरुडध्वज श्रीर बलराम तालध्वज के नाम से प्रसिद्ध थे।—( महा० )

देवता त्रीर उनके अनुयायियों के नाम भी ध्वजा से ही उपलब्ध थे।

शिवजी वृषष्वज, दुर्गा सिंहध्वजा, गर्गोश कुम्भध्वज, कार्तिकेय मयूरध्वज श्रीर श्रम्न धूमध्वज के नाम से ज्ञेय हैं।

त्रपने व्यापक प्रयोग के कारण ध्वजा उपमान के रूप में प्रयुक्त होने लगी थी। वामन-पुराण के ६८ वें ऋष्याय का २६ वाँ श्लोक इसका ज्वलन्त निदर्शन है। दण्ड-राज्ञस लोहे का बना बर्छा हाथ में लेता है। इसकी शक्ल इन्द्रध्वज-सी थी। ऋपने प्रख्यात गुणो के कारण ही कोई शब्द उपमान बनता है। मंडा ऐसा ही विख्यात विषय बन गया था।

श्रादाय परिषं घोरं पट्टो द्वन्द्वभयस्मयम् ।

राजते तस्य हस्तस्थिमिन्द्रभ्वजिमवोद्भृतम्।।—वा० पु० ६८ । २६

वाचस्पत्य में सेना के एक भाग के लिए 'ब्विजनी' शब्द प्रयुक्त हुन्ना है। इस सैन्य-विभाग में वाहिनी से दूनी संख्या रहती थी—१६२ रथ, १६२ हस्ती, ४८६ न्नारव, ८१० पदाित । पूर्ण संख्या १६२०।

#### प्राचीन भारत को सांप्रामिकता



सीर्ध्वज (मिथिलाधिपति का उल्लेख रामायण में सीरध्वज के रूप में हुआ है। ध्वजा हो उनकी प्रसिद्धि का कारण हुआ।)

इस सैन्य-भाग की यह विशेषता थी कि सभी सैनिक प्वजा लिये रहते थे।

संग्राम में वही वीरपुंगव समक्ता जाता था, जो सांग्रामिक रथ से फंडे को काट गिराता था त्रीर जीवित शत्रु के फंडे को रए भूमि से ले जाना तो शौर्य का उत्कर्ष था। देवी भागवत त्रीर विष्णुधर्मोत्तर पुराए में इस प्रकार के निदर्शन दीख पड़ते हैं। महाभारत के धनंजय ने जीवित कौरव-वीरों के शरीर पर के कपड़े तक उतार लिये थे त्रीर यह योद्धा के शौर्य, रए-कौशल त्रीर त्रायुध-प्रयोग का परमोत्कर्ष समक्ता जाता है।

वह सैनिक विशेष सैनिक-सम्मान का भाजन बनता था, जो प्रमुख नेता का निधन कर उसका भंडा हटा लेता था।—(विष्णुधर्मोत्तर, ऋ० ४६)

विष्एपराया में भी मंडे के विषय में ऐसा ही वर्शन मिलता है -

पातितो गदया भग्नो ध्वजश्चास्य गरुत्मता।

(इसका मंडा गदा से छिन्न-भिन्न कर गिरा दिया गया।)

स्त्रीष्ट की सप्तम शती के विख्यात हिन्दू-नाटककार भवभूति 'उत्तररामचरित' के चतुर्थं ग्रंक में शत्रु के भड़े के पतन श्रीर श्रपहरण के संबंध में कुछ ऐसी ही वार्तें करते हैं—

किमुक्तैः सन्निपत्यैव पताकां वो हराम्यहम् ।

( वातों से क्या १ धावा वोल कर फंडा ही मैं छीन लेता हूँ।)

रामायण-युग का बेजोड़ वीर लद्ममण को यह बात किरातों से ज्ञात होती है कि भरत शत्रुघन के साथ एक अच्चौहिणी सेना लेकर चित्रकूट पर चढ़ आया है और कोशल-साम्राज्य का कोविदार फंडा चित्रकूट में फहरा रहा है। तब वह वीर सर्वप्रथम साम्राज्य के कोविदार-ध्वज को वश में करने की प्रवल इच्छा प्रकट करता है—

त्रपि नौ वशमागच्छेत् कोविदार-ध्वजो रखे। —(रा०, त्रयो०, त्र० ६७)

सचाई की बात तो यह है कि प्राचीन स्वतंत्र भारत के प्राण मंडे थे। मंडे में ही देश, राष्ट्र, संपत्ति, निधि, मानवता, धर्म, जीवन सभी निहित थे। इसके उत्थान में देश का उत्थान क्रीर पतन में देश का पतन था। तभी प्रत्येक चेत्र में इसकी सर्वव्यापकता थी।

- (७) मंडा तथा देश-धर्म जिस प्रकार सांप्रतिक युग में युद्ध-संबंधी अन्तरराष्ट्रीय प्रथा प्रचिलत है, उसी प्रकार भारत में देश-धर्म की व्यापकता थी। देश-धर्म को (Inter-state-customs) कहते थे। इसकी चर्चा अति आवश्यक प्रतीत होती है।
- (क) उस काल में यदि कोई शासक जातीय या राष्ट्रीय मंडे पर देश का चित्र खचित कर दूसरे राष्ट्र के प्रतिनिधि के हाथों में समर्पित करता, तो यह उस जाति का आत्म-समर्पेण सममा जाता। लंकाधिपति ने कश्मीर-राज को ऐसे मंडे दिये, जिनपर अपनी जाति के मनुष्यों के किरीट-भूषित सिर बने हुए थे। लंका पर चढ़ आये कश्मीर-नरेश ने विना रक्तपात किये उस द्वीप को अधीन कर लिया।

रचःशिरः प्रतिच्छन्दैः स्थिरप्रणतिस्चकैः । सनाथशिखरान् प्रादात् तस्मै रचःपतिष्वंजात् ॥—(राजतरंगिणी, तरंग ३-७७)

- (ख) गुप्तसम्राट्को अधीनस्थ .राज्य गरुडध्वज अपिंत कर उसकी अधीनता अंगीकृत —(गुप्तप्रयाग शिलालेख) करते थे।
- (ग) ऋश्वारोही सैनिक ऋथवा रथी जब ऋाकांत होते थे ऋौर उनके मांडे गिरा दिये जाते थे, तब प्रवल शत्रु भग्नध्वज सैनिक पर आघात न कर उन्हे रणभूमि से भाग जाने देते थे।

बाल्मीकि-रामायण के लंकाकांड में यह प्रसंग आया है। भगवान राम ने तीव्रण वाणी से राज्यसराज को बेध दिया। घोडे, रथ, ध्वज, छत्र, पताका, सारिथ सभी उनके तीरों के शिकार हुए । चाहते, तो उसे वही शेष कर देते। पर, ध्वजा के गिर जाने के कारण और उस मंडे की संरत्ना में राज्ञसपित को असमर्थ पा भगवान उसे भागने देते हैं। वे ससजित हो पुनः रणभूमि में चढ़ त्र्याने के लिए ललकारते हैं त्र्यौर यह भत्सीना देते हैं कि सभी साधनो से संयुक्त वह भगवान की शक्ति का उसी समय अनुभव करेगा-

तस्याभिसंक्रम्य रथं सचकं साश्वध्वजच्छत्रमहापताकम्। ससार्थिं साशनिस्थूलखङ्गं रामः प्रचिच्छेद शितैः शराग्रैः ॥ प्रयाहि जानामि रणार्दितस्त्वम प्रविश्य रात्रिचरराजलंकाम । त्राञ्चास्य निर्याहि रथी सधन्वी तदा बलं प्रेच्यिस मे रथस्थः ।।—रामा०,लं०,त्रा० ५६

- (घ) राजसूय, अप्रवमेध तथा विश्वजित् यज्ञो के अवसरो पर जो राजा सार्वभौम घोषित होता था, उसे उपहार में कंडे भी मिलते थे—( महा० सभा० ७८।६८) कंडे का उपहार रथ, हाथी, घोड़े, कवच, सोने, रत्न प्रशृति के उपहारों से बढ़-चढ़ कर समका जाता था।
- (च) प्रबलतम शत्रु से लोहा लेते हुए ऋपने सैनिक धनंजय के कंडे को युद्धचेत्र में फहराते हुए सुनकर राजा संदेशहर को अनेक ग्राम, परिचारिकाएँ, रथादि उपहार-स्वरूप देता है--

कपिह्य सौ वीचते सर्वतो वै ध्वजाग्रमारुह्य धनंजयस्य । वित्रासयन् रिपुसंघान् विमर्दे विभेम्यस्मादात्मनैवाभिवीद्य ॥ ददामि ते ग्रामवरॉश्चतर्दश प्रियाख्याने सारथे सप्रसन्नः। दासीशतं चापि रथाँश्च विंशतिं यदर्जु नं वेदयसे विशोकम् ॥ — महाभा०, कर्षा० ८०।४३

( ८ ) शांतिकाल में भंडाभिवादन का वार्षिक महोत्सव—प्राचीन स्वतंत्र भारत में भाजोत्सव जातीय जीवन का प्रधान रूप था। त्र्याज भी रूस तथा त्र्यन्य समृद्ध परराष्ट्रो में प्रतिवर्ष सांग्रामिक महोत्सव हुन्ना करते हैं। महाभारत तथा पुराणों में ध्वजोत्सव का विशव विवरण देखने में त्राता है। इस महोत्सव का ऋग्वेद के सर्वश्रेष्ठ देव इन्द्र से सम्बन्ध है। इन्द्रभजोत्सव महाभारत के त्रादि पर्व, त्रश्याय ६४ में विशेष रूप से वर्णित है। कालिका-पुराण के नब्बे अध्याय में इसका बड़ा ही मनोहर चित्रण हुआ है।

#### शाचीन भारत का सांश्रामिकता

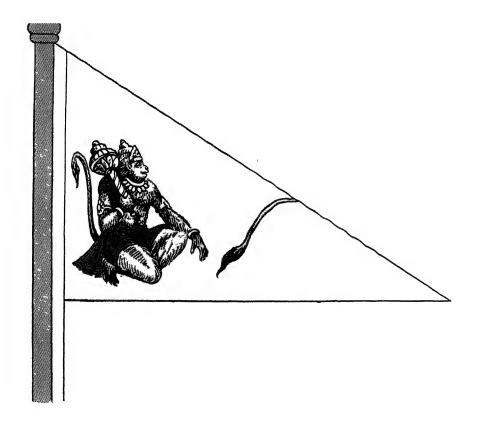

सिहलाङ्ग्ल उपास्यो ध्वजो वानरलज्ञ्णः । धनंजयस्य संप्रामे प्रत्यदृश्यत भारतः ॥ —(महा० द्रोण्०) शक्रध्वज-महोत्सव का सूत्रपात सर्वप्रथम उपरिचर राजा ने किया था। यह किस युग में हुए, अभी तक इस का पूरा पता नहीं मिलता। पर, महाभारत-काल के पूर्ववर्त्तों युग में आप अवश्य वर्त्तमान होंगे। कारण, इन्द्रध्वजोत्सव का उल्लेख आदिपर्व में हुआ है। भारत के सभी राज्यों में यह महोत्सव प्रतिवर्ष होता था।

भादो महीने की कृष्ण द्वादशी तिथि को राजपुरोहित दस बढ़ई के साथ वीर सैनिकों की संरत्ता में राज्य के समीपवर्ती जंगल में बाजे-गाजे के साथ जाते थे। वे ऐसे ही जंगल में जाते थे जहाँ ताल, अश्वकर्णा, प्रियंगुक, धवक, गूलर, देवदार तथा शाल-वृत्त प्रचुर परिमाण में मिलते थे। इन वृत्तों में जो छोटे, काँटेदार, खोखले और दोषपूर्ण थे, उनका परिहार कर सर्वांगसुन्दर वृत्त ध्वादंड के लिए चुने जाते थे।

चुने हुए वृत्त के समन्न पुष्प रखे जाते थे श्रौर उसकी पूजा विध्वत् होती थी। उस वृत्त से कर जोड़ राजपुरोहित श्रनुरोध करते थे—"है वृत्त ! इन्द्र-ध्वज के लिए श्राप दंड प्रदान करें।"

दूसरे दिन प्रातःकाल वह पेड़ काट कर गिराया जाता था। समीपवर्त्ती सरिता या पुष्करिशी में दस दिनो तक डुबाकर के रखा जाता था। भाद्र शुक्ल ऋष्टमी को उस वृद्ध का सर्वश्रेष्ठ भाग नगरद्वार पर लाया जाता था। २२, ३२, ४२ तथा ५२ हाथों का ध्वजदंड राष्ट्र की ऋावश्यकता के ऋनुकूल काटा जाता था। बाईस हाथों का ध्वजदंड ऋषम समसा जाता था, ३२ हाथों का मध्यम ऋौर ५२ हाथों का सर्वश्रेष्ठ। ऋन्तिम ध्वजदंड ऋति दूर तक दीख पड़ता था और बड़ी सेना को नियंत्रित करने में समर्थ था।

उन दिनो जंगलो की स्थिति स्राज से स्रवश्य ऋच्छी होगी; कारण ५२ हाथो का प्वजदंड इन दिनो दुष्प्राप्य है।

ध्वजदंड के निचले भाग में इन्द्रकुमारिका की मूर्त्ति बनाई जाती थी श्रौर उसके उपरि भाग पर इन्द्रमातृका की । दोनो पाशविक शक्तियो की प्रतीक थीं । बड़े कौशल से घंटा, चामर श्रादि उसपर बनाये जाते थे ।

भाद्र शुक्ल द्वादशी को राजा पद, अर्थन, रथ तथा हस्ती के साथ नगरद्वार पर कूच करता था। उस समय रणवाद्य के प्रघोष से आकाश-मंडल गूँज उठता था। तुरही के निनाद तथा शंखध्विन अन्तरित्व को चीरती-सी प्रतीत होती थी। राजा अपने हाथों से ध्वजदंड को अभिषिक्त, अ्रलंकृत तथा संपूजित करता था। उसे ध्वज से संयुक्त कर मूर्तियों की पूजा करता था। चतुरंगिणी सेना के मध्य मंडा फहरा कर उसका अभिवादन करता था। राजा के बाद उसके परिवार तथा अन्य सैनिक भंडे का अभिवादन करते थे। पदाित, अर्वारोही सैनिक अस्त्र-शस्त्रों के कौशल प्रदर्शित करते थे। आविष्कृत नये आयुधों का प्रयोग होता था।

एक सप्ताह तक प्रत्येक सैन्य श्रपनी रणचातुरी, शस्त्र-कौशल तथा श्रायुध-प्रयोग प्रदर्शित कर राज्य क मनुष्यों की नसों में उष्ण रक्त का संचार करते थे।

मेरी समक्त में इस प्रकार के महोसव का एक मात्र लच्च्य राज्य की सांग्रामिक प्रवृत्ति को प्रबुद्ध करना था। इन्द्रस्वज का प्रयोग विग्रह-काल में नहीं होता था। शिविर या स्कन्धावार में यह फहराया जाता था। —(कालिका पुराण, अ०६०) सभी प्रकार की समृद्धि शांति पर निर्भर करती है। शैचिक, आर्थिक, भौतिक, दार्शनिक, और अन्य प्रकार की समुखितयाँ शांति की ही अपेद्धा करती हैं। शांति के लिए भी संगठित, सुंदृढ़ और रणकुशल सेना आवश्यक है। सर्वां गपूर्ण सेना भी फंडे के नीचे ही कर्त्त व्यों का पालन कर सकती है।

इसलिए, अग्निपुराण का यह निर्देश कि वही राज्य चिरकालीन शांति और समृद्धि का ठपभोग कर सकता है, जो अपने फांडे का सम्मान करना कभी नहीं भूलता—सदा स्मरण, मनन और परिपालन करने योग्य है।

एवं यः कुरुते पूजां वासवस्य महात्मनः मुचिरं पृथ्वीं भुक्त्वा वासवं लोकमाप्नुयात्। न तस्य राज्ये दुर्भिन्तं नाधयो व्याधयः क्वचित् स्थास्यन्ति मृत्युर्नोकाले जनानां तत्र जायते॥

क्षंडे के सम्मान करनेवाले देश में दुर्भिच्न और रोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। सभी अनुशासित, योद्धा ऐक्यसूत्र में गुँथे रहते हैं। क्षंडा-उत्सव के बहाने सैनिकों, इंजिनियरों, ज्ञानियों, वैज्ञानिकों और वीरों की पूजा होती है। जितने प्रकार के आयुध, यान और सांग्रामिक साधन हैं. सबका संस्कार होता है और वे सभी देश-रच्चा के लिए कमर कसे रहते हैं।

(६) ध्वज-संकेतात्मक विद्या— इन दिनो सभी राष्ट्रो में ध्वज-संकतात्मक ज्ञान से अनेक काम सघते हैं। इसिलए, इसकी चर्चा अप्रासंगिक न होगी। पश्चिमी देशों में इस विद्या ने आशातीत उन्नति की है और इसका प्रयोग समुद्र, रणस्थल तथा रेलवे में होता है। स्काउटिंग (Scouting) में तो इसके द्वारा संदेश मेजा जाता है और मंडे के विविध संचालन के द्वारा बातें भी होती हैं।

हमारे देश में इस विद्या का पूरा विकास नहीं हो पाया था। पर, जिन मंडों में घंटियाँ वैधी रहती थीं, वे विपत्ती दल को अपने अधिनायक के आगमन की सूचना देने में कोई कसर नहीं करते थे। एक उदाहरण लीजिए—

त्रुर्जुन गुप्तवेश में अन्य भाइयों क साथ विराट्नगर में रहते थे। कौरव पता लगाने के लिए एड़ी-चोटी का पसीना वहा रहे थे। उन्हें यह गंध मिल गई कि पाएडव विराट्राज क नगर में वास करते हैं, पर गुप्तवेश में उनकी पहचान करना अति कठिन था। अतः कर्ण के साथ अण्टकौशल कर चुने हुए कुरुवीरों ने उस नगर पर धावा बोल दिया। मीध्म, द्रोण, कर्णा; अश्वत्थामा के सामने विराट्राज की सेना स्थिर न रह सकी। विराट्राजा के पाँव उखड़ गये। उनकी गायों को कुरुवीर खदेड़ते हुए ले चले। चारो ओर हाहाकार मच गया। राजपुत्र उत्तर बृहन्नला-रूप अर्जुन से बोला—'यदि कोई अर्जुन-सा सार्थि मिलता तो मैं कुरुवीरों को सबक सिखा देता।' छुद्मवेशी अर्जुन ने हाँ भर दी। नगर से बाहर हो अर्जुन ने शमी वृद्ध के गहुर में सुरुवित अपने गांडीव-धनुष, देव-दत्त शंख तथा अन्य आयुध लिये और रथ पर किपन्वज को फहरा दिया। वे कुरुवल की ओर द्रावेग से चल पड़े।

अर्जुन का किपश्वल दूर से ही देख कर कुरुसैनिकों को बोध हो गया कि अर्जुन विराट् राज्य में ही छिपा था और ऋति-शीघ उससे घमासान युद्ध छिड़ेगा।

## प्राचीन भारत की सांप्रामिकता



शांतिकाल मे इंद्रध्वज महोत्सव मनाया जाता था। इसका विवरण फंडा-प्रकरण में संप्रभाण दिया गया है।—महाभारत,त्र्यादि पर्वे,ग्र०६४ त्रीर कालिकापुराण, त्र्यध्याय ६०। वानरस्य रथे दिव्यो निस्वनः श्रूयते महान्। — महा०, विरा० ४६ श्रुर्जुन को भी किन-किन योद्धाश्रो से लड़ना पड़ेगा, इसका बोध भी श्रुर्जुन को उन वीरो के फंडों पर हिन्दिपात करते ही हो गया।

शरों की गित से भी वीरों को सूचना मिलती थी कि ये शर श्रमुक वीर के हैं। शरों की गित भी समादर, श्रद्धा तथा शात्रव-प्रदर्शन में समर्थ थी। शरगतिविज्ञान का उन दिनों श्रच्छा विकास हुन्ना था।

महाभारत क विराट् पर्व में यह प्रसंग त्राया है। तेरह वर्षों के वनवास के बाद जब त्र आर्जुन विराट्राज के रणद्वेत्र में कुरदल क समन्न उपस्थित होता है, तब सर्वप्रथम तीरों के द्वारा गुरुजन को समाद्दत करता है। वह त्रपने वाणों से भीष्मिपतामह, कुपाचार्य तथा द्रोणाचार्य के कानों का स्पर्श करता है। उसके वाण पुष्प की भाँति गुरुजनों के कानों का स्पर्श कर गिर पड़ते हैं, पर पैरों का स्पर्श नहीं करते। गुरुजन समस्ते हैं कि अर्जुन हमारा क्रिभवादन कर रहा है, पर साथ-साथ यह जता रहा है कि वह उनसे मिलने नहीं त्राया है वरन् लोहा लेने त्राया है। कारण, वाण पैरों का स्पर्श न कर कर्ण का स्पर्श कर रहे हैं। त्राज वे त्र जून को ऊँचा उठानेवाले हैं—

ततोऽभ्यवादयत् पार्थो भीष्मं शान्तनवं क्वपम् । द्वाभ्यां द्वाभ्यां तथाचार्यं द्रोणं प्रथमतः क्रमात् ॥ द्रोणं कृपं च भीष्मं च पृथक्तरभ्यवादयत्॥ —महा०, विराट्

प्रत्येक कार्यप्रणाली के ऋपने नियम होते हैं। प्राचीन भारतीय वीरो की मंडली में, रणांगन में भी सत्कार-प्रदर्शन की प्रथा प्रचलित थी और यह संकेतात्मक विद्या ही थी।

ध्विन-संकेत का प्रयोग भी युद्धचत्र में होता था। इसके लिए भिन्न-भिन्न त्राकार त्रीर धातु के शंख बने होते थे। गीता के कृष्ण के पांचजन्य की ध्विन त्रर्जुन के देवदत्त के निनाद से त्रवश्य पृथक् थी, तभी तो दुर्योधन ने भीष्मिपतामह को भिन्न-भिन्न वीरों की शंखध्विनियों के विषय में निवेदन किया था।

जिस प्रकार त्राज के हवाई जहाजों की ध्विन में वैषम्य है, उसी प्रकार उस युग के योद्धा-विशेष के रथ से भी विशिष्ट ध्विन निःस्त होती थी—

यथा रथस्य निर्घोषो यथा शंखः उदीर्यते। कम्पते चयथा भूमिनैंषोऽन्यः सन्यसाचिनः। —महा०, विराट्, ४६

जैसा रथ का निर्घोष सुन पड़ता है, जैसी शंखध्विन हो रही है, जेसी पृथ्वी डगमगा रही है—सभी यही सूचित करते हैं कि सञ्यसाची को छोड़कर कोई यह दूसरा योद्धा नहीं है।

सैन्य-संकेतात्मक विद्या आधुनिक युग की देन है। पर संग्राम के सभी युगो में संकेत से काम लिये जाते थे। पुराने युग की यह विद्या अविकसित थी। आज इसका सम्यक् विकास हुआ है। दोनों में भेद मात्राओं का है।

कहा जाता है कि गांधार के राजा ने अपने राजदूत के द्वारा महापद्मनन्द के दरबार में आधा सेर सरसों और जलती हुई भट्टी भेजी थी। सरसों गांधारराज के अपरिमेय सैनिकों की संसूचक थीं और जलती भट्टी उस राजा के बल, पौरुष और कोप की परिचायक। चन्द्रगुत मौर्य क इशारे पर एक तीतर और शीतल जल से भरा एक कलश उत्तर में भेज दये गये। तीतर इस बात की परिचायक थी कि मगध-सैनिक गांधार-सैनिकों को बात-की-बात में चुन कर (आक्रांत कर) निगल जायेंगे। शीतल जल से परिपूर्ण कलश यह प्रकट कर रहा था कि मगधराज की साम्यनीति किसी सुब्ध शक्ति को प्रशान्त करने में समर्थ है।

ध्वज-संकेतात्मक विद्या तथा संप्राम-संकेत शिचा बहुत दूर तक विकसित नहीं हुई थी। पर भंडे के जितने अवयव हैं, सबका पूर्ण विकास पुरातन स्वतंत्र भारत में हुआ था। यह भारतीय जीवन का स्थिरांश था। बाल-वृद्ध, सैनिक-शिच्चक, गृहस्थ-तपस्वी, पुरुष-स्त्री, शासक-शासित सभी भंडे के उपासक थे और उसकी रच्चा के लिए प्राणो का विसर्जन करना एक साधारण बात थी।

#### प्राचीन भारत की सांग्रामिकता

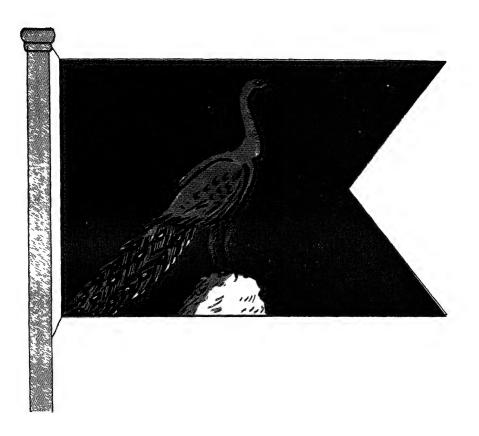

मयूरध्वजभंगस्ते यदा वाणा भविष्यति । —( विष्णुपुराणा ) ( वाणासुर भी मयूरध्वज थे )

# दूसरा परिच्छेद

## प्राचीन भारतीय वेश-भूषा

#### (१) सैनिक तथा सार्वजनिक-

यत्र नरः समयन्ने कृतध्वजः यस्मिन् त्राजा भवति किचन प्रियम्। यत्रा भयन्ते भुवना स्वर्धश— स्तत्रा न इन्द्रावरुणाधिवोचतम्॥

— ऋग्, मंडल ७, सू० ८३, मंत्र २

"हे इन्द्रावरुण! जहाँ हमारे मनुष्य ध्वजा फहराते हुए रण-स्थल में शत्रुत्रों से लोहा लेने के लिए भिड़ते हो, जहाँ दुष्कर कर्म होते हो त्रीर जिस रण में पृथ्वी काँपने लगती हो त्रीर स्वर्गामी वीर भी भीत होते हो, वहाँ हमें त्राप प्रोत्साहित करें।।''

भारतीय वेश-भूषा (dress) पर क्रमबद्ध रूप से लिखित कोई रचना देखने में नहीं ख्राती। पूर्वी ख्रीर पश्चिमी देशों के प्राचीन इतिहासों के पृष्ठों पर यत्र-तत्र भारतीय पोशाक- संबंधी सामग्रियाँ ख्रबश्य बिखरी पड़ी हैं। प्राचीन भारत तथा भूरे ख्रतीत का यूनान अपनी सभ्यता तथा संस्कृति के लिए प्रख्यात थे। ख्राज के विश्व को भी उन प्राचीन देशों की सभ्यता के सामने नतमस्तक होना पड़ता है।

भारतीय वेश-भूषा तथा परराष्ट्रीय ऐतिहासिक बाह्य-साच्य - छीष्ट से पाँच सौ वर्ष पूर्व, आज से ढाई हजार वर्ष पहले हिरोडोटस नाम के प्रख्यात इतिहास-निर्माता यूनान में हो चुके थे। इनका जन्म ईसवी सन् से ४८४ वर्ष पूर्व हुआ था और मरण ईसा से ४०० वर्ष पहले। यह इतिहास के जन्मदाता (Father of History) कहे जाते हैं। अपनी जवानी में इन्होंने यूनान, अफ्रीका, एशिया तथा यूरोप की यात्राऍ की थीं। यह जिन देशों की यात्रा करते थे, उनके आचार-विचार, रहन-सहन, जातीय-प्रथा, वेश-भूषा का पर्याप्त ज्ञान उपलब्ध करते थे और अपने भावी इतिहास के लिए सामग्रियाँ संचित करते थे। यह अपने इतिहास में भारत के संबंध में लिखते हैं—

"भारत पारसीक ( Persian ) साम्राज्य का बीसवाँ च्रेत्र ( Satrapy ) था। यह बड़ा धन-जन संपन्न था। पारसीक सम्राट् को ३६० निष्क ( Talents ) कर-रूप में भारत से प्राप्त होते थे। जरिक्सज ( Xerxes ) पारस-साम्राज्य पर ईसा से ४८६-४६५ वृष्ट्र पूर्व शासन करता था। उसकी सेना में गांधार-सैनिक थे। इनके त्रायुधो

में तीर-धनुष ऋौर भाले होते थे। सैनिक कपास के बने वस्त्र धारण करते थे। उनके हाथो में वेंत के बने धनुष ऋौर लोहे से संयुक्त तीर रहते थे।"

एरियन (Arrian)—यह भी यूनानी इतिहासकार थे। योद्धा तथा दार्शनिक होने का सौभाग्य भी इन्हें प्राप्त था। सिकन्दर महान् के श्रिभियानों की कथा सात खंडों में इन्होंने लिखी है। ईसा की दूसरी शती में यह विद्यमान थे। इन्होंने भारतीय सेना तथा उसकी पोशाक पर बहुत-कुछ लिखा है। (हिन्द, श्रध्याय १६)

मैक्रिरिडल (Macrindle) ने ऋपने इतिहास पुरातन हिन्द (Ancient India) में ऋनेक उद्धरण उस पुस्तक से लिये हैं —

"प्रत्येक अश्वारोही के हाथों में दो वर्छें रहते थे और एक ढाल। पदाित (पैदल सैनिक) चौड़ी तलवार तथा बूषम चर्म के ढाल से सुसिष्जित रहती थी। इसके अतिरिक्त माला और धनुष उनके आर्थुंधों में अप्रगण्य थे। धनुष धनुर्धर की ऊँचाई का होता था। वाण तीन गजों से कुछ कम होते थे। धनुष को पृथ्वी पर रखकर वार्ये पाँव से वीर सैनिक चाँपता था और प्रत्यंचा को पीछे खींच कर शरसंधान करता था। भारतीय ईषुधर के प्रवल प्रहार को रोक सकना किंठन था। न कवच, न ढाल, न अन्य त्राण्यद शस्त्र इसकी गित अवक्छ करने में समर्थ थे। भारतीय योद्धा कपास के अन्तर्वस्त्र (Under Garment) धारण करते थे। यह उनके घुटने के नीचे तक लटकता रहता था। उनके उपरिवस्त्रों (Upper Garment) में शिरोवेष्टन (शिर के वस्त्र) तथा चादर थे।"

—मैक्रिरिडल, पुरातन हिन्द, पृ० २१९

कर्टियस रुफ्ज (Curtius Rufus)—रोम-इतिहासकार थे। इनका समय श्रुनिश्चित-सा है। इन्होंने भी सिकन्दर-श्रमियान का इतिहास प्रस्तुत किया है। मैकिएडल ने श्रपने पुरातन हिन्द के १८८ पृ० पर इसी इतिहासकार की रचना से सामग्री लेकर लिखा है—

"भारतीय ऋपने शरीर को पाँचो तक सुरम्य मलमल (Fine Muslin) से ऋाच्छादित रखते थे। पाँचो में जूते (उपानह्) धारण करते थे। सिर पर कपास के वस्त्र वाँधते थे।" हमारा ऋपना ऋनुमान है कि सिकन्दर-समकालीन भारत में दो प्रकार के ऋन्तर्वस्त्र प्रयोग में थे- एक कुर्ते-कमीज की कोटि का ऋौर दूसरा चोगा या ऋोवरकोट की श्रेणी का। संभवतः, 'प्रवाकरक' दूसरी श्रेणी का वस्त्र होगा।

चीनी सादय — युवान-च्वांग चीनी परिव्राजक थे। वस्तुतः, यह चीनी परिव्राजकों के शिरोमिण थे। ६३० ईसवी से ६४५ ईसवी सन् तक भारत में पर्यटन करते रहे। इनकी भारतीय यात्रात्रों का विस्तृत वर्णन विल साहब ने ऋपने ग्रंथ 'Buddhistic Records of the Western World (पश्चिमी जगत् के बौद्ध इतिवृत्त ) में किया है। उन दिनों चीन के लिए भारत ही पाश्चात्य देश सममा जाता था, जैसा हमारे लिए इन दिनों यूरोप- ऋमरीका। ऋपनी उपर्युक्त पुस्तक के खंड १, एष्ठ ७५-७६ में यह भारतीय पोशाक पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं—''उनके परिघेय वस्त्र न कटे रहते हैं ऋौर न किसी नमूने के बने रहते हैं। वे ऋषिकतर नवल ऋौर धवल होते हैं। मिश्रित रंग के कपड़े उन्हें कम भाते हैं। काम किये कपड़े भी उन्हें ऋषिक पसंद नहीं ऋगते। पुरुष वस्त्र को शरीर के मध्य लपेट कर

काँख के नीचे ले त्राते हैं श्रौर शरीर के दोनों श्रोर लटका लेते हैं। स्त्रियों के वस्त्र जमीन तक फहराते रहते हैं। वे कंघों को पूर्णरूपेण टॅंक लेती हैं। मुकुट की भाँति थोड़ा जुड़ा रखती हैं श्रोर शेष केश ढीला रखती हैं। कुछ पुरुष तो मूँछ मुँड़वा लेते हैं। वे सिर पर उच्णीष धारण करते हैं। शिरोवस्त्र में फूल-गुच्छे भी रखते हैं। रत्नों से जड़े भूषण गले में पहनते हैं। उनके पहनने के वस्त्र कौषेय होते हैं। कुछ वस्त्र तो रेशम के बने होते हैं श्रीर कुछ कपास के। कौषेय वस्त्र रेशमी कीड़े की उपज हैं। उनके कुछ वस्त्र चौम हैं। बकरों के कन से बने कपड़े भी वे धारण करते हैं। उनके कुछ वस्त्र कराल (Karala) के बने होते हैं। इसको चीनी भाषा में Ho-la-li श्रौर जापानी जवान में Ka-ra-tsi कहते हैं। ये वस्त्र वन्य-पशुश्रों के कोमल रोम से निमित होते हैं। ये कात कर नहीं बुने जाते। ये वहमूल्य होते हैं।

उत्तर भारत में ठंड ऋधिक पड़ती है। इसिलए, वहाँ के जनसमुदाय में त हू जनता की भाँति शरीर में सटनेवाले वस्त्र पहनते हैं। बौद्धधर्म में जिनकी निष्ठा नहीं है, उनमें कुछ मोर-पाँख धारण करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो खोपड़ियो की माला गले में पहनते हैं। कुछ तो नंगे रहते हैं और वस्त्रो का प्रयोग ही नहीं करते। कुछ पत्तो या पेड़ो के वलकल से शरीर का परित्राण करते हैं।

उनके वस्त्रों के रूप-रंग एक-से नहीं होते । उनके वस्त्र या तो लाल होते हैं या श्वेत । रंग टिकाऊ नहीं होता । ब्राह्मणो श्रोर चित्रियों की वेश-भूषां परिष्कृत श्रोर श्रीमराम होती है। ये दोनो मितव्यियता के प्रतीक हैं। राजा तथा उनके श्रमात्य वस्त्रों के साथ विविध प्रकार के श्राभूषण भी धारण करते हैं। केश को पुष्पों से विभूषित करते हैं। रत्नों से जड़े उष्णीष पहनते हैं। श्रंगद तथा श्रीवा-भूषण भी पहनकर श्रंगों की शोभा बढ़ाते हैं।

समृद्ध व्यापारी सौवर्ण श्रामृष्ण वेचते हैं। कुछ लोग खड़ाऊँ श्रोर उपानह् पहनते हैं। लाल श्रोर काले रंगों से इन्हें रॅगते हैं। कुछ केश बाँधते हैं श्रोर कान छिदवाते हैं। नाक को भी श्रलंकारों से सजाते हैं। इनकी श्रांखें बड़ी होती हैं।"

श्चलबेरुनी-साद्त्य — ईसवी सन् की ग्यारहवीं शती के प्रारंभ में अलबेरुनी (Alberuni) अपने ग्रंथ-खंड १ तथा खंड द में काबुलिस्तान के हिन्दुओ, गांधारो और मुसलमानों की पोशाक-भिन्नता पर कुछ प्रकाश डालते हैं। अलबेरुनी प्रसिद्ध मुस्लिम इतिहासकार हैं। यह लिखते हैं—

"हिन्दू धोती और पैजामे का प्रयोग करते हैं। वे पगड़ी भी व्यवहार में लाते हैं। जो कम कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, वे दो उँगली चौड़ा चेथड़ा काम में लाते हैं। इसे कमर के चारो और रिस्तियों से बाँधते हैं। मेरी दृष्टि में इतिहासकार भगोवा-वस्त्र का उल्लेख करता है, जिसे साधु या दरिद्रनारायण धारण करते हैं। वस्त्र-प्रेमी कपास-सूत से चिह्नित पैजामा पहनते हैं। इन पैजामो में रास्ते (Openings) हुआ करते हैं, पर दृष्टिगोचर नहीं होते। पैजामे इतने बृहत् होते हैं कि पहनने पर पाँव भी लच्चित नहीं होते। सिदार (Sidar) पोशाक का एक प्रकार है। यह पैजामे-सा होता है; पर सिर, छाती और गर्दन को दाँक

लेता है। कुत्तियाँ या चोलियाँ अधकमीज-सी होती हैं। ये कधे से मध्य शरीर तक ही ढँकने में समर्थ हैं। इन्हें औरतें पहनती हैं। इनकी बाई और दाहिनी ओर धारियाँ होती हैं। प्ररातस्विषयक साद्य—

- (१) सिक्का—कश्मीर के हिन्द-यूनानी कुशन-सम्राटो (Indo-Greek) तथा अन्य स्थलों के राजाओं के सिक्के उपलब्ध हुए हैं। उन सिक्कों से तत्कालीन आयुधो, परिधेय वस्त्रों तथा सिर की पोशाकों का कुछ पता चलता है। सिक्कों पर भारतीय सीथियन (Seythian) राजाओं की आकृति है। वे कवच पहने हुए हैं। कवच से म्यान में रखी छोटी तलवार तथा लटकते हुए वछें लिच्चत होते हैं।
- (२) साँची की वास्तुकला—साँची की शिल्प-कला पर भारतीय सैनिक की स्त्राकृति है। उसकी देह पर चुस्त स्त्रौर हल्की ( Light ) पोशाक है। घाघरा (Kilt) भी धारण किये हुए हैं। किनंघम के मतानुसार उस सैनिक के स्त्रायुध तलवार स्त्रौर धनुप-वाण हैं।

भीलसा के स्तूप पर जो ऋस्त्र-शस्त्र दीख पड़ते हैं, उनमें धनुष-वाण, कटार, तलवार कुल्हाड़ी, त्रिशूल, पदाति तथा ऋश्वारोही के ढाल हैं। उदयगिरि के स्तूपो पर भी इसी प्रकार के सैनिक-परिच्छद हैं।

कर्णक ( Karnak ) के सूर्य-मंदिर पर शिल्प-संबंधी कृतियाँ हैं। यह मंदिर १२३६ ईसवी सन् का है। इसके दिवाण द्वार पर दो बड़े घोड़ो की आकृतियाँ हैं। उनमें एक गुफ्तर सिकड़ीदार कवच पहने तथा मब्बेदार ग्रीवा-भूषण से अलंकृत है। इसके चारो पांवो में रत्नों से जड़े बाजूबंद हैं। खोगीर मब्बेदार तंग ( Breast Band ) से कसी हुई है। इसके वाम पार्श्व से छोटी तलवार-युक्त म्यान लटक रहा है और दिव्यण पार्श्व में तरकस है। तरकस में पाँखवाले तीर रखे हैं।

वोगेल (Vogel) द्वारा संपादित शौरकोट-शिला-लेख (Shorkot Inscription) शिवियों (Siboi) की वेश-भूषा का परिचायक है। ये उपजातियाँ वन्य-पशुस्त्रों के चर्म से स्रपने शरीर को स्राच्छादित करती थीं स्रौर मुद्गर उनके स्रायुध थे। जिस समय सिकन्दर भारत पर चढ़ स्राया था, उस समय शिवियों के पास ४० सहस्र पैदल सैनिक थे।

त्रपने ग्रंथ मोहेनजोदाड़ो (Mohenjodaro) तथा भारतीय सभ्यता, खंड १ ऋष्या० १८, पृ० ३२८ में सर जॉन मार्शल ऋार्येतर जातियों की शिरोवेश-भूषा के संबंध में जो विचार प्रकट करते हैं, वे विचारणीय हैं—

"श्रार्येतर उपजातियों की श्रिधिकांश महिलाएँ विशिष्ट शिरोभूषण धारण करती हैं। यह शिरोवेश-भूषा सिर के पीछे से पंखें के सहश ऊपर उठती प्रतीत होती है। कहीं-कहीं तो उनकी शिरोवेश-भूषा सीधे सिर से ही ऊपर की श्रोर उठी रहती है। कुछ ऐसे भी शिल्पिचत्र हैं, जिनके सिर की पोशाक तागे से ललाट की श्रोर श्रपने स्थान पर सुरिच्त है। मार्शल का मत है कि यह शिरोवेश-भूषा कपास, ऊन या सन (पटुश्रा) की बनी होगी। मोहेनजोदाड़ों की शिल्प-कृतियों में पुरुषों की श्राकृतियाँ कम देखने में श्राती हैं। मार्शल का निजी श्रनुमान है कि किसी कारण से पुरुषों की मृग्यमय श्राकृतियाँ लोकप्रिय न होगी।

# प्राचीन भारत की सांप्रामिकता

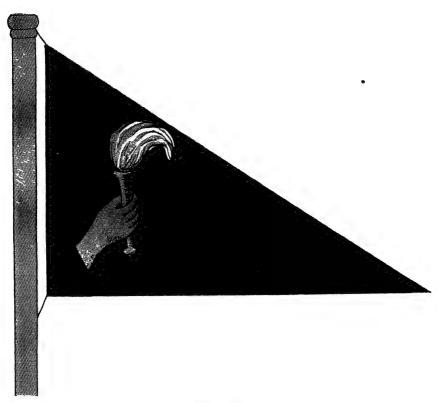

बुद्धिदा पताका चामरादिसमायुक्ता सा जेया सवेबुद्धिदा ।

स्त्रियाँ टोपी भी पहनती थीं । पुरुष भी पहनते थे । मार्शल आच्छादक वस्त्र (Masks) तथा मेखला (Girdle) का उल्लेख करते हैं। र

भारतीय वेश-भूषा के संबंध में इतिहास के पृष्ठों से जो सामिश्रयाँ प्राप्त हुई हैं, वे वेश-भूषा-जिज्ञासु पाठकों की ज्ञान-पिपासा को ऋल्प ऋंश में भी शान्त नहीं कर सकतीं। जीवन के सम्यक् विकास के लिए वस्त्र की उतनी ही ऋावश्यकता है, जितनी मोजन ऋौर जल की। जीवन के प्रभात में मनुष्य की प्रथम चिन्ता के विषय जल ऋौर ऋशन रहे होंगे। पर, धूप-शीत तथा वृष्टि से परित्राण के लिए उसने वसन-सी वस्तु की ऋावश्यकता ऋवश्य महसूस की होगी।

संभव है कि जंगलों में वृत्तों के नीचे रहते हुए वह आदिम मानव कंद-मूल-फल आदि से पेट की ज्वाला शांत करता होगा और वृत्तों के पत्तों तथा छालों के द्वारा जाड़े और गर्मी से अंगों का परित्राण करता होगा। जंगली जानवरों को मार उनके कच्चे मांस का एक ओर मच्चण करता था, तो दूसरी ओर उनके चमड़ों से जाड़े में शरीर का परित्राण। कानन में प्रवाहित सरिताओं के स्वच्छ सिलल और पथरीले भू-भाग में कलकल-त्व करते हुए जलसीकरों को विखेरते करने उसकी प्यास प्रशान्त करने में समर्थ थे। मेरी दृष्टि में अधिक संभव है कि अशन, वसन और सिलल की भावनाएँ प्रायः एक ही समय उसके मन में उपजी होंगी। कारण, ये तीनों शरीर-विकास के प्रमुख साधन हैं। वसन का विकास अवश्य कमिक होगा। और, मानव-वेश-भूषा मनुष्य की निरंतर चेष्टा-परंपरा का परिणामस्वरूप होगी। आतप, शीत तथा वृष्टि प्रकृति के ध्वंसकारी अवयव हैं। प्रत्येक जीव-जंतु को इनसे बचने के लिए कुछ-न-कुछ उपायों का अवलंबन करना पड़ता है।

त्राज भी छोटानागपुर के उराँव, मुंडा तथा पलामू के भुइयाँ, मुसहर त्रादि के शरीर पर वस्त्र नहीं के बराबर रहते हैं। कमर में केवल तीन-चार उँगली विस्तृत वस्त्र परिवेष्टित रहता है। हेमन्त में जब कड़ाके का जाड़ा पड़ता है, हमारे ये बन्धु शरीर की संरत्ता पुत्राल के बीच घुसकर करते हैं या जलती ठेंगुर के समीप पड़े रह कर। ग्रीष्म के भीषण उत्ताप से वे उतने भीत नहीं होते, पर पावस जब त्रापनी काली-काली घटात्रों के साथ चढ़ त्राता है,

"It must have been made from some light material such as linen cotten or wool.

There is rarity of such figures at Mohenjodaro. For some reason such figures were not popular in clay. Women also wore a close fitting cap with longprint. A very similar cap was sometimes worn by men. He further makes metes of masks and girdles."

Sir John Marshal in his work—Mohenjodaro and the Indian Civilization. Vol. 1, Chapter 18. P. 328.

notation 'Many of the female figures were a very distinctive headdress which rises fan-like from the back of head. In some cases the head-dress appears to rise direct from the head, In others, it forms part of a cirb that falls down at the back of the head, when head-dress is held in place by a band around the forehead."

तब हमारे ये पड़ोसी महुलाम, पलाश स्त्रादि के पत्तों से बनी छोपी स्रोढ़ शरीर को बचाते हैं। स्त्राज के सभ्य युग में भी वे इस दयनीय स्थिति में है।

मानव-मिस्तिष्क के क्रिमिक विकास के साथ-साथ मानव-वसन में भी परिवर्त्त न का क्रम जारी रहा। शिकारी अवस्था में पशुस्रों के चर्म या उनके रोम वसन के विषय होगे। कहा जाता है कि आधुनिक तथाकथित सभ्य मनुष्य को शिकारी, पशुपालक, गृहस्थ, शिलपी, आदि अनेक अवस्थाओं से पार होना पड़ा है। प्रत्येक अवस्था में उसे शरीर को सम्यक् रूप से सुरिच्ति रखने के लिए सघर्ष करना पड़ा है। पत्ते, वल्कल, ऊन, रेशम, कपास, पदुआ आदि के वसन तैयार करने की विधि निकालने में उसका मस्तिष्क चेष्टायमान रहा है। वस्त्र के विकास का यही संच्तिस इतिहास है।

हमारी श्रार्येजाति को भी वसन-निर्माण की विधियाँ विकासवाद से ही उपलब्ध हुई होगी। इस जांति की गति-विधि की पहली फलक हमें ऋग्वेद की ऋचात्रों में मिलती है। वहाँ जो समाज का चित्र हमें प्राप्त होता है, वह श्रति विकसित है।

ऋग्वेदिक साइय—ऋग्वेदिक आर्य गाँवों में रहते हैं या टोलियों में। खेती करना जानते हैं। घोड़े, गाय, ऊँट, गधे, हाथी, वकरे, मेंस और अन्य पशु उनके साथ हैं। उनके वीच चिकित्सक, वढ़ई, विश्वकर्मा (इंजिनियर) किव, दार्शनिक, व्यापारी आदि दीख पड़ते हैं। मनुष्य और देवता के सम्मिलित नेतृत्व की उनकी अद्भुत कल्पना तत्कालीन विकसित समाज की परिचायिका है। वे स्वर्ण, रौप्य, ताम्र, लौह आदि प्रधान धातुओं से परिचित हैं। लोहे को वे कृष्ण अयस् कहते हैं। घात-प्रतिघात, आक्रमणकारी तथा परि- त्राणशील—दोनों प्रकार के आयुधों के वे जानकार हैं। उनकी सांग्रामिक चेतना-शक्ति इतनी प्रवल और प्रवुद्ध है कि वे देवों को भी योद्धा के रूप में परिग्रहीत करते हैं।

किनम्मस्थ ऋचात्रों पर विहंगम दृष्टि डालते ही ऋग्वैदिक सभ्यता की कलक मिल जावगी—

> (१) यस्य श्रश्वास प्रदिशि यस्य गाव, यस्य ग्रामाः यस्य विश्वे रथासः। यः सूर्ये यः उषसम् जजान य त्रप्राम् नेता सजनासः इन्द्रः। ——ऋग्, मंडल २-१२-७

—मनुष्यो, वह इन्द्र है जो जल का नेता, उपा का उत्पादक और सूर्य का जनक है। उसी की देन अश्व, गो, आम, रथं आदि हैं।

(२) दाना मृगो न वारणः पुरत्रा चरथं दघे। ——ऋग्, मंडल ८--३३-८ यहाँ वारण (हाथी) का उल्लेख है।

(३) रात्री वासः तनुते सिमस्मै। — ऋग्, १-११५-४ रात अपना कपड़ा सभी पर फैलाती है। कपड़े के लिए वास शब्द प्रयुक्त हुआ है। (४) विभ्रद्द्रापिं हिरएमयं वरुणो वस्त्र निर्णिजम् परिस्पशो निषेदिरे।

—ऋग्, १-२५-१३

सौवर्णं कवच तथा दीप्तिमत् वस्त्र धारण किये चर वरुण के चारो स्त्रोर बैठे हैं। यहाँ कवच, वस्त्र तथा गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है। इस मंत्र में कवच के लिए 'द्रापि' शब्द प्रयुक्त हुन्ना है।

(५) सांग्रामिक चोत्र में चिकित्सको का दल रहता है, जिसका कर्त्तव्य त्राहत सैनिको की सेवा करना है। रोगग्रस्त योद्धान्त्रों को न्त्रोषि देना तथा सैनिको के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है।

त्राशुभायातमश्विना सश्वा गिरों। दस्रा जुजुषाण्युवाकोः॥ —ऋग्, मंडल ७ स्क ६८-१

शुभ्र अश्विन घोड़ो पर यहाँ आवें।

ऋग्वैदिक चिकित्सक जो युद्ध में सहायक होते थे, स्वयं शूर्वीर श्रीर श्रश्वारोही सैनिक-से होते थे।

(६) ऋग्वेद के मंडल २, सूक्त ३३ में मस्तो का वर्णन हुआ है। मस्त् स्द्र के पुत्र हैं और उनके सिर पर सौवर्ण शिरस्त्राण हैं, कंचे पर रंग-विरंग के चर्म और भाले और छाती पर सौवर्ण कत्रच। सोने के रथ, जिन्हें घोड़े खींचते हैं, उनके यान हैं। परशु, परिघ, धनुष्, वाण जैसे शस्त्रों से सुसज्जित वे इन्द्र के सहायक हैं। इस मंत्र में सिर की वेश-भूषा, परित्राणशील चर्म, कवच आदि सैनिक पोशाको का उल्लेख मिलता है। साथ-साथ आयुघो की भी चर्चा।

घोड़े, हाथी, रथ आदि के उल्लेख से ऋग्वैदिक युग की चतुरंगिनी. सेना का पता चलता है।

- (७) तैत्तिरीय संहिता कांड ४, प्रपायक ५ त्रीर सूत्र ३ में रुद्र का वर्णन पगड़ीधारी योद्धा के रूप में मिलता है। इसी संहिता के इसी कांड के षष्ठ प्रपायक के षष्ठ सूत्र में अश्वमेध की चर्चा है। वहाँ वच्चस्त्राण और कवच के उल्लेख हैं।
- (८) केजी (Kaegi) ऋपने ऋग्वेद-मंथ (Kaegi's Rigveda) में लिखते हैं कि ऋग्वैदिक ऋग्यें कपड़ा बुनना और सीना दोनों जानते थे। भेड़ के ऊन से कपड़े बनाते थे और घरेलू पशुः ओ की रत्ता भी कम्बल से करते थे। वे ऋग्रमूषण्पिय थे और उन्हें धारण करते थे।
  - (६) ऋग्वैदिक आयों के बीच कार्यशील विशाक्षे।

विशिक् वङ्कु राया पुरुषम्। कारुरहं ततो मिषगुपल प्रचिखीनना।। —ऋग्, ५।४५।६

(१०) ऋग्वैदिक योद्धा की अन्त्येष्टि किया सैनिक सम्मान के साथ होती थी। मृतक वीर जब चिता पर सवार किया जाता था, उस समय भी उसके हाथों में धनुष-वाण रहते थे। आग देनेवाले वीर मृतक के हाथों में स्थित धनुष से शक्ति, तेजस्विता तथा सम्मान की प्रेरणा प्राप्त करते थे।

धनुहस्तादाददानो मृतस्यासमै चत्राय वर्चसे बलाय ॥ —ऋग्, मं० १०।१८।६

हमारा अनुमान है कि ऋग्वेदिक आर्थ पहले सैनिक था तब पीछे कुछ और । वीर राष्ट्र के व्यक्ति ऐसे ही हुआ करते हैं।

श्रथवंवेदिक साद्य — श्रथवं १५।११ में वसन श्रौर वेश-भूषा का स्पष्ट उल्लेख है। वहाँ व्रात्य का वर्णन रूपक-स्वरूप है। इस चर्चा में वस्त्र, शिरस्त्राण, श्राभूषण, रत्न, सांग्रामिक स्यंदन, सारिथ सभी श्रा जाते हैं। ज्ञान व्रात्य का वसन है, दिवस उनके शिरस्त्राण, रात्रि केश श्रौर तारों की प्रभा रत्न। इसी ग्रंथ के सूक्त ३, मंत्र ७ में पावन श्रुति उसके कम्बल के रूप में, भक्ति रजाई के रूप में, साम विद्यौने के रूप में वर्णित हुए हैं।

वौन राथ (Von Roth) के मतानुसार व्रात्य यति संन्यासी थे। अथर्व १८ में यह व्रात्य परमात्मा के रूप में वर्णित है। इस व्रात्य का दिच्च नेत्र सूर्य, वामनेत्र चन्द्र, दिच्च कर्ण अभिन, वामकर्ण पवमान और नासिका-छिद्र दिवारात्रि हैं।

उपर्युक्त चर्चा से यह बात विदित होती है कि वैदिक आयों के समय वेश-भूषा का सम्यक् विकास हो चुका था। उनके सिर की रत्ता के लिए शिरस्त्राण, शिरोवेण्टन, उष्णीप, शरीर के लिए वसन, वत्तस्त्राण, कम्बल, कवच, रत्न, भूषणादि सभी प्रयोग में आने लगे थे। सुवर्णादि धातुत्रों से परिचित थे। युद्ध में रथ, घोड़े, हाथी प्रयुक्त होते थे। आयुधों में पर्शु (कुल्हाड़ी), बर्छा, बलम, मुद्गर, धनुष-वाण, वज्र आदि प्रमुख थे।

वेदांग-साद्य — वेदों के बाद वेश-भूपा के संबंध में वेदांग बड़े सहायक हैं। शिद्धा, कल्प, व्याकरण, छन्द, ज्यौतिव और निरुक्त वेदांग कहलाते हैं। वेश-भूपा के लिए कल्प बड़े ही महत्त्व-पूर्ण हैं। यह-सूत्र कल्प के ग्रंग हैं और इन यह-सूत्रों में आयों के जन्म से मरण तक के सभी संस्कारों का वर्णन मिलता है। यह-सूत्रों के अनेक प्रकार हैं। कुछ यह-सूत्र ऋग्वेदिक स्कृल के हैं, तो कुछ यज्जष् के और कुछ साम के। हमने शांखायन, आश्वलायन, दौह्यायण, कात्यायन, जीमिन, पारस्कर तथा खादिर यह-सूत्रों से वेश-भूषा के संबंध में पर्याप्त सामग्री संग्रहीत की है।

शांखायन ऋग्पर अवलंबित है। इस गृह-सूत्र के निर्माणकर्ता शांखायन हैं, पर यह गोत्र-संबंधी संज्ञा है। वस्तुतः, सुयज्ञ इसके निर्माता हैं ऋौर वह शांखायनगोत्रसंभूत थे। ख्रीष्ठ से १००० वर्ष पूर्व हो चुके थे। इस सूत्रग्रंथ में आर्य-संतान के सभी संस्कार वर्णित हैं।

संतान के उत्पन्न होते ही उसके दाहिने हाथ में ज्ञानसूत्र के साथ सुवर्ण बाँघा जाता था।

—शां०, ऋध्या० १, खंड २४

त्राश्वलायन गृह-सूत्र के त्रानुसार जन्मग्रहण के पश्चात् त्रार्थ-संतान को सुवर्ण-पात्र में सौवर्ण चमच से मधु-घृत दिया जाता था।

- स्राश्व॰, ऋध्या० १, कंडिका १५-१६।

यह संस्कार त्रार्थ-जाति की त्रार्थिक समृद्धिका परिचायक है। सौवर्ण पात्र, सौवर्ण चमच, मधु-घृत, सौवर्ण यंत्र—सभी समृद्ध व्यक्ति ही व्यवहृत कर सकते हैं।

जन्म-संस्कार के पश्चात् श्रव्नप्रासन-संस्कार बड़ा महत्त्व रखता था। जन्म के छठे महीने में यह संस्कार होता था। बकरे का मांस, तीतर का मांस, घृत के साथ दिधिमिश्रित श्रोदन, घृत श्रोर मधु श्रादि श्रार्य-संतान को श्रन्नप्रासन के दिन मिलते थे।

--- आश्व०, अध्या० २, कंडिका १६

#### प्राचीन भारत को सांप्रामिकता

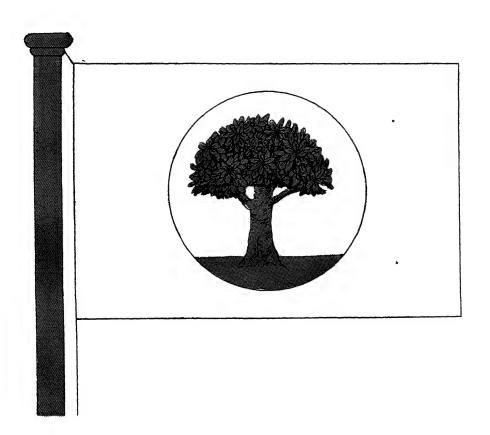

एष वै सुमहाच्च्छ्रीमान् विटपी संप्रकाशते । विराजखुज्ज्वलस्कंधः कोविदारध्वजी रथे ॥ —रामायण्, श्रयो०, सर्गे ६६, १८ ( इस्ताकुवंशीय राजाओं का मंडा ) सभी ग्रह-सूत्रकारों में आश्वलायन बड़े उदार विचार के हैं। वह जानते थे कि लड़नेवाली जाति विना मांस के नहीं रह सकती। इसलिए, योद्धा के रूप में आर्य-संतान को देखने की आकांका से उन्होंने मांस की व्यवस्था उस संस्कार में की होगी।

तीसरा उत्कृष्ट संस्कार उपनयन था। साधारणतः यह संस्कार ब्राह्मण, चृत्रिय त्रीर वैश्य बालकों का था। ब्राह्मण बालक के ऋष्टम वर्ष में यह संस्कार होता था, चृत्रिय बालक के ग्यारहवें वर्ष में त्रीर वैश्य-संतान के बारहवें वर्ष में। उपनयन के लिए ये वर्षप्रन्थियाँ ऋनिवार्य न थीं। ब्राह्मण के बच्चे जब पाँच के होते थे, तब भी यह संस्कार निष्यन्न होता था।

इस संस्कार के अवसर पर ब्राह्मण-संतान को नूतन वस्त्र, मृगचर्म, मुंज का ढंडा (Belt) और नाक तक की ऊँचाई का पलाश-दंड दिया जाता था। चित्रय बालक को वस्त्र, चित्र-मृग का चर्म, ज्या का ढंडा और न्यप्रोध (वटवृच्च) का दंड उपलब्ध होते थे। दंड की ऊँचाई ललाट तक होती थी। वैश्यपुत्र, नूतन वस्त्र, गोचर्म, ऊन का ढंडा और उदुंबर का दंड प्राप्त करता था। इसका दंड सिर की ऊँचाई का होता था। तीनों ब्रह्मचारी कहलाते थे।

जो डंडा इन्हें मिलता था उसमें एक, तीन या पाँच ग्रंथियाँ (गाँठें) होती थीं। इन गाँठों का ऋाशय यह था कि जो ब्रह्मचारी एक ऋषिकुल से संबंध रखता था, उसके डंडे में एक गाँठ; जो तीन ऋषिकुलों से, उसके डंडे में तीन गाँठें और जो पाँच ऋषिकुलों से, उसके इंडे में पाँच गाँठें होती थीं।
—शां० ऋष्या० २ खंड २

शांखायन-सूत्र से यह पता नहीं चलता कि किस प्रकार के नूतन वस्त्र उपनयन-काल में ब्रह्मचारियों को मिलते थे। आश्वलायन यहाँ स्पष्ट हैं। इनके मतानुसार ब्राह्मण ब्रह्मचारी रक्त-पीत वस्त्र पहनता था, च्रत्रिय फीका रक्त-वस्त्र और वैश्य पीतवस्त्र।

प्रत्येक वर्ग के ब्रह्मचारी का अपना परिच्छुद (Uniform) था। आज के सभ्य देशों के स्नातकों के परिच्छुद भी भिन्न-भिन्न रंग के होते हैं। उनकी अपनी विशेषता होती है। हमारे प्राचीन भारत के ब्रह्मचारी और स्नातक के परिच्छुद भी अपनी विशेषताएँ रखते थे। दंड-धारण के संबंध में आश्वलायन का वक्तव्य है कि वैश्य ब्रह्मचारी विल्व (बेल-वृद्ध) का दंड ले सकता है। किसी भी वर्ग का ब्रह्मचारी दंड-प्रहण में स्वतंत्र है।

—-स्राश्व०, कंडिका २०

द्राह्मायण गृह-सूत्र, जो सामवेद की शाखा है, एक नई बात उपस्थित करता है। ब्रह्मचारी यज्ञोपवीत के विना कोई कर्म नहीं कर सकता। यह यज्ञोपवीत या तो कपास के सूत्र का बना हो, या रुज्ज का, या वस्त्र का, या कुश का।

यज्ञोपवीतं कर्मां गं स्यात् । सौत्रं । रज्जुर्वासी वा कौशम् वा । —द्राह्मा० १।१।४

ब्राह्मण, च्रत्रिय श्रीर वैश्य ब्रह्मचारी किस वस्तु के बने वस्त्र पहनें, इसका वर्णन पारस्कर गृह्मसूत्र करता है। पारस्कर का उल्लेख श्राचार्य-रूप में पाणिनि की श्रष्टाध्याय़ी में हुश्रा है।

पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायां—पाश्चिनि ।

गोलड स्त्कर (Gold Stucker) पाणिनि का समय खुष्ट से ५०० वर्ष पूर्व बताते हैं। अन्नः पारस्कर या तो पाणिनि के पूर्ववर्त्ती आचार्य हैं या समकालीन। इस सूत्र- कार का कथन है कि ब्राह्मण ब्रह्मचारी पटुश्रा का वस्त्र धारण करे, च्तिय कौषेय श्रीर वेश्य ऊन का। ब्रह्मचारियों को श्रन्तर्वस्त्र श्रीर उपरि-वस्त्र धारण करना चाहिए। श्रन्तर्वस्त्र की चर्चा ऊपर हो चुकी। उपरि-वस्त्र के संबंध में श्रापका निर्देश है कि ब्राह्मण ब्रह्मचारी स्व-मृग का चर्म धारण करे। राजन्य ब्रह्मचारी चित्र-मृग का श्रीर वेश्य ब्रह्मचारी श्रज-चर्म या गो-चर्म का। ये निर्धारित उपरि-वस्त्र सुप्राप्य न हों तो सभी ब्रह्मचारी गो-चर्म धारण कर सकते हैं। दंड के संबंध में इस स्कूल के श्राचार्यों का निर्देश शांखायन-स्कूल से मिलता- जुलता है। ब्राह्मण ब्रह्मचारी पलाश-दंड ब्रह्मण करे। राजन्य बिल्व-दंड श्रीर वेश्य उद्बंबर-दंड। श्रन्ततः इनका कहना है कि कोई भी ब्रह्मचारी कोई दंड ले सकता है।

-पारस्कर गृह्यसूत्र, खंड २, कंडिका ५

इन दोनो छात्रों के परिच्छद मनमाना हैं। प्राचीन भारत के छात्रो के अध्ययन, चिरत्र तथा व्यापार के सूचक उनके परिच्छद थे। पुरातन भारत के छात्रो का जीवन तपोमय था। उन्हें किटन नियमों और वर्तो का पालन करना पड़ता था। नियम बड़े कड़े थे। प्रीस देश के स्पार्टा के विधान-विधायक लाई करणस-युग के युवकों की भाँति प्राचीन भारतीय छात्रों को भिन्ना माँगना, भूमि पर सोना, अरएय से समिधा लाना, उन्हें उचित स्थान पर रखना, अपने हाथों से चौका देना, पानी छिड़कना, निश्चित समय पर मौनन्वत लेना आदि अनेक काम करने पड़ते थे। वे न तो हजामत बनवा सकते थे और न अपने दाँतों को रँग सकते थे। इन किटन नियमों की व्यवस्था का एकमात्र उद्द श्य छात्रों को सबल, स्वावलंबी अमशील तथा सिह्ण्यु नागरिक के रूप में परिण्त करना था। भिन्ना माँगने के संबंध में शांखायन का मत है कि उन दिनों राज्य के ऐसे ही नियम थे कि ब्रह्मचारी जिससे भोज्य पदार्थ माँगता, वह न नहीं कर सकता था।

ब्रह्मचारी श्राश्रमों में शिद्धा प्राप्त करते थे। इसकी चर्चा श्रन्यत्र होगी। श्रातीत भारत छात्रों के खिलाने-पिलाने पर विशेष प्यान देता था। श्राग्निहोत्र, बलीवर्द तथा ब्रह्मचारी तभी विकसितावस्था को प्राप्त करते हैं जब समीचीन रूप से परिपालित होते हैं। यदि उन्हें ठीक से न खिलाया जाय, तो इनकी वृद्धि एक जाती है।

-शां०, खं० १६, मं० ५

पश्चिमी राष्ट्र ही ऋाज :शांखायन-सूत्र का पालन कर रहा है ऋौर वहाँ छात्र ऋौर बालक खबरगीरी, चिंता ऋौर गंभीर गवेषणा के विषय हैं।

छात्रों की शीर्ष-वेश-भूषा के संबंध में मुक्ते गृह्यस्त्रों से कोई संकेत न मिला। पर ऐतरेय ब्राह्मण के पृष्ठों को एक दिन उलट रहा था कि सहसा एक संदर्भ प्राप्त हुआ। महानाम्नी मंत्रोच्चारण करते समय वेदपाठी ब्रह्मचारी को शिरोवेष्टन धारण करना चाहिए। इन मंत्रों के अध्ययन के पश्चात् ब्रह्मचारी को चाहिए कि आचार्य को उष्णीष, डंडा, पात्र और सुंदर कुषडोच्नी गाय दे।

सूत्रों में यह निदश भी है कि वस्त्र, डंडा, दंड स्त्रादि फट जायें तो उनका संस्कार (मरम्मत) स्त्रावश्यक है। यदि वे अधिक जीर्ण-शीर्ण हो जायें, तो ब्रह्मचारी नवीन वस्त्रादि प्रदण करतें में स्वतंत्र थे। ब्रह्मचारियों की शिवा शेष होने पर उत्सर्ग-महोत्सव या समारोह

हुआ करता था। उत्सर्ग-समारोह वेश-भूषा पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। अध्ययन समाप्त होने पर ब्रह्मचारी वृषम-चर्म पर बिठाया जाता था। उसकी दाढ़ी-मूँ छ बनाई जाती थी और नखादि काटे जाते थे। वह अभिषिक्त होता था। विशेष रूप से स्नान करता था। दो वस्त्र अन्तः और उपरि पहनने के लिए मिलते थे। सौवर्ण अलंकारों से भी वह सुसज्जित होता था। उपानह् धारण कर हाथ में बाँस का दंड ब्रह्ण करता था। रथ पर सवार हो सज-धजकर गुरुकुल से अपने गृह की ओर प्रस्थान करता था। —शां०, अध्या० ३, खंड १

त्राश्वलायन यहा-सूत्र में भी उत्सर्ग-समारोह वर्णित है। उत्सर्ग-समारोह के पूर्व प्रत्येक ब्रह्मचारी त्रपने तथा त्राचार्य के लिए निम्नस्थ वस्तुत्रों की प्राप्ति करता था —

- (१) गले में धारण करने के लिए एक रतन
- (२) दो कर्ण-भूषण
- (३) एक जोड़ा परिधेय वस्त्र
- (४) यंत्र
- (५) एक जोड़ा उपानह्
- (६) दर्गड (छड़ी)
- (७) माला
- (८) करंज फल का चूर्ण शरीर में अवलेपनार्थ
- (६) लेप (Ointment)
- (१०) ग्रंजन ( Eye-salve )
- (११) शिरोवेष्टन

त्रपने लिए ये वस्तुएँ उसे भले ही सुप्राप्य न हों, पर त्र्याचार्य के लिए तो उन्हें प्राप्त करना त्र्यावश्यक था। गृह-प्रत्यागमनोत्सुक स्नातक इन वस्तुत्रों को गुरु के चरणीं पर ऋर्षित करता था। —-त्र्याश्व०, ऋष्या०३, कंडिका ⊏

महाभारत तथा रघुवंश में कुछ ऐसे प्रसंग हैं, जहाँ दैन्य-पीडित छात्र भी राज्यपालों से माँगकर गुरु-दिच्या चुकाते थे। कौत्स को गुरुदिच्या के लिए रघु ने सहस्रो की संख्या में निष्क दिये थे। प्रत्येक राज्य को योग्य ब्रह्मचारियों की जरूरत थी। ऋतः उनकी ऋार्थिक सहायता करना राज्य का निजी कर्त्त व्या।

च्चित्रय ब्रह्मचारी तथा अन्य ब्रह्मचारियों के उत्सर्ग-समारोह एक-से नहीं होते थे। च्चित्रय स्नातक उत्सर्ग-समारोह के पश्चात् जब रथ पर सवार होने लगता था, तब वह उसके पहिये (चक्र) को, धूरा को और नाभि को अपने हाथों से छूता था। आचार्य यह मंत्र पढ़ते थे, जिसका आश्य है—

रथ के घोड़े मजबूत बने रहें, ऋौर धुरी हद । --ऋग् मं० ३।५।१७

भवन की श्रोर प्रस्थान करता हुन्ना राजन्य स्नातक रथ के चक्र, धुरी श्रौर श्रन्य अवयवों को छूने के व्याज से उनकी परीचा करता था कि वे उसके भार का सहन कर सकेंगे या नहीं। संभव था कि मार्ग में शत्रु से लोहा लेना पड़े।

त्राश्वलायन, त्रभ्याय ३, कंडिका १२ में चित्रिय स्नातक के कवच धारणः करने का हृदयप्राही वर्णन मिलता है। उत्तर्ग-समारोह के पश्चात् ब्रह्मचारी स्नातक कहलाता था।

राजपुरोहित स्वयं राजन्य स्नातक की कवच पहनाते हैं। उसके हाथों में धनुष-बार्ण, तरकस तथा श्रन्य श्रायुध देते हैं। प्रत्यंचा के संघर्ष से कुमार के बाहु को श्रज्ञत रखने के लिए बाहु पर चर्म बाँधते हैं। श्रागे बाँधने के समय यह सांग्रामिक मंत्र-पाठ करते हैं, जिसका श्राशय है—

'सर्प की माँति तुम्हारे बाहु की यह अपने डैनो से परिवृत्त करे।' — ऋग्, ६१७५११४ पारस्कर गृह्मसूत्र में उत्सर्ग-समारोह के पूर्व ब्रह्मचारी के शरीर में उबटन लगाने का विधान है। उबटन के पश्चात् स्नान कर वह अधः और उपरि दोनो वस्त्र धारण करता है। सिर पर पाग बाँघता है। कानो में कर्ण-भूषण पहन आँखो में अंजन करता है और दर्पण में मुँह देखता है। अनिष्ट से रच्चा के लिए यंत्र पहनता है और जूते धारण कर हाथ में दंड लेता है।

कि मिनि-गृह्य-सूत्र में वेदो के छात्रो के लिए यह निर्देश है कि वे नृतन वस्त्र धारण कर एरका (एक प्रकार की घास ) के त्रासन पर वैठें। दंतमंजन, त्रविण, पुष्प, त्रंजन, दर्पण, दो नवीन वस्त्र, तीन गाँठ के यंत्र, वंशदण्ड, श्वेत रंग के उपानह उत्सर्ग-समारोह के अवसर पर उनके लिए अपेच्य हैं। इन्हें धारण कर वेद का ब्रह्मचारी त्र्याचार्य से मधुपकं के लिए अनुरोध करता था। मधुपकं-पान की प्रथा चाय-पाटीं की-सी प्रतीत होती है। मधुपकं दिष, मधु तथा घृत के संयोग से तैयार होता था। इसे कांस्य (brass), पात्र में रखकर उसी के दक्तन से टॉकते थे। मधुपकं-पान के लिए सभी जब आसन पर बैठते थे, तब सर्वप्रथम स्नातक को मधुपकं-पात्र मिलता था। वह दक्तन को हटाकर तीन बार अपने दिहने हाथ की तर्जनी अँगुली से चलाता था। पुनः तर्जनी तथा अंगूठे से मधुपकं के थोड़ अँश को पृथ्वी पर गिराता था और तीन बार में इसे चाट जाता था। मधुपकं लेते समय वह यह मंत्र पढ़ता था, जिसका आशाय है—

्रंकीर्त्ति, संपत्ति, शक्ति तथा तेजस्विता की प्राप्ति के लिए, मधुपर्क ! मैं तुक्ते ग्रहण कर रहा हूँ।

मधुपर्क के अनेक प्रकार थे। जैसे, इन दिनो दूध के विना भी चाय तैयार होती है, उसी प्रकार दूध-पानी के संयोग से भी मधुपर्क तैयार होता था। इस प्रकार के मधुपर्क को 'पयस्य' कहते थे। जब मधुपर्क दिध और जल के संयोग से बनता था तब 'दिधिमंथ' कहताता था।

प्राचीन भारतीय छात्रों की बेश-भूषा के संबंध में मेरी खोजें यहीं तक सीमित हैं। ब्रह्मचर्य-जीवन को पार कर आर्य-संतान गृहस्थाश्रम में प्रवेश करती थी। गृह-सूत्रों में उनके विवाहादि के वर्णन हैं। साथ-साथ वेशभूषादि की भी हल्की तस्वीर दीख पड़ती है।

शांखायन का निर्देश है कि युवती विवाह के अवसर पर नवीन रंगीन वस्त्र धारण करे।
—शा॰, अध्या॰ १, खंड ११।३

वर को अंजन श्रौर उबटन की पेटी लिये रहना चाहिए। वर श्रौर कन्या दोनों अंजनादि इन्हीं पेटियों से लें। वधू के शरीर में लाल श्रौर काले ऊनी या चौम-सूत्र से तीन रल बाँधे जाते थे। वर की श्रोर से वधू को एक श्रौर वस्त्र प्राप्त होता था।

विवाहित स्त्री जब गुर्विणी हो जाती थी, तो गर्भ के सप्तम मास में उसे सौवर्ण श्राभूषण पहनाये जाते थे। — शां॰, श्रध्या॰ १, खंड २४

द्राह्मायण गृह्म-सूत्र, प्र०१, खंड ३ के अनुसार कन्या स्नान कर विवाह के अवसर पर दो वस्त्र धारण करती थी—अन्तः और उपिर। एक पहनती थी और दूसरे को शरीर में लिपेटे रहती थी।

विवाह के पश्चात् वर-वधू जब घर जाने लगते थे, तब रथ पर सवार होते थे। मार्ग में जलाशय मिलने पर उन्हें नाव पर चढ़ना पड़ता था।

वस्त्रों की खोज में संलग्न सुक्ते आर्त्रवलायन ग्रह्म-सूत्र में एक वर्णन मिला जो बड़ा ही मनोरंजक प्रतीत हुआ। प्राचीन आर्थों ने अपनी लड़कियों के लिए लड़कों के वरणार्थं कसौटी तैयार की थी। साधारणतः तीत्रबुद्धि लड़के से लड़की का ब्याह और सुन्दरी, स्वस्थ तथा शीलवती लड़की से लड़के का ब्याह होता था। कभी-कभी लड़की की परीचा के लिए पृथ्वी के आठ स्थलों से मिट्टी लायी जाती थी— (१) शस्यश्यामल चोत्र से, (२) गोशाला से, (३) वेदी से, (४) सदावह करने से, (५) पाशाग्रह से, (६) चौहट्टे से, (७) कघर भूमि से और (८) शमशान से। आठो स्थलों की मिट्टी को पुड़िया में बंदकर एक साथ रख देते थे। शस्य-श्यामल भूमि की मिट्टी को चुननेवाली कन्या शुभावह समक्ती जाती थी। आशा की जाती थी कि उसकी संतान अन्न-संपन्न होगी। गोशाला की मिट्टी पसंद करनेवाली गोसंपन्न संतान पैदा करनेवाली समक्ती जाती थी। वेदी की मिट्टी चुननेवाली कन्या की संतान जाता था। नहीं सूखनेवाले जलाशय की मिट्टी चुननेवाली की संतान सभी बातो में सुखी होगी—ऐसी आशा की जाती थी; एवं पाशाग्रहवाली मिट्टी चुननेवाली की संतान चुआड़ी, चौराहे की संतान चारो ओर फिरनेवाली, श्मशान की मिट्टी चुननेवाली विधवा और कघर भूमि की मिट्टी चुननेवाली बाँक होगी—ऐसा आता था।

गृहस्थाश्रम में निवास करनेवाले प्रायः सभी वर्ग के भारतीय थे। गृहस्थाश्रम में प्रवेश पाने पर गृहस्थों को समृद्धि के लिए यज्ञानुष्ठान करना पड़ता था। विभिन्न यज्ञों के श्रवसर पर विभिन्न प्रकार के वस्त्राभूषण व्यवहार में श्राते थे।

यशों में राजसूय, वाजपेय, अरवमेध आदि सार्वभौम ख्याति के लिए हुआ करते थे।

कात्यायन श्रौत-सूत्र के श्रनुसार वाजपेय यज्ञ के श्रवसर पर राजन्य यजमान की पत्नी रेशमी साड़ी पहनती थी। साड़ी के श्रितिरिक्त 'चयडातक' या 'दहर' धारण करती थी। चयडातक की व्याख्या 'श्रद्धों रूपर्यन्तं वस्त्रे' के रूप में हुई है। श्राधी जाँघ तक यह वस्त्र श्राता था। यह श्रन्तर्वस्त्र के रूप में होगा। इसके श्रितिरिक्त चादर (उत्तरीय) ग्रहण करती थी।

कात्यायन पाणिनि के समकालीन समके जाते हैं। उनके युग में वस्त्रों का बाहुल्य था। कारण, यज्ञीय स्तंम (यूप) को सत्रह वस्त्रों से वेष्टित करने का विधान था। यज्ञ के ऋंत में १७०० वसन ऋौर १७०० गायें पुरोहित को दी जाती थीं।

#### सप्तदश सप्तदश शतानि ददाति

गोवस्त्राजावीनाम् ।--कात्यायन, ऋष्या० १४-५२

राजा ही वाजपेय यज्ञ का ऋषिकारी था। तत्कालीन समाज सांग्रामिक मस्तिष्क का (Military Minded) था। पुरोहित विद्यान्यसनी होते हुए भी शौर्य के प्रतीक थे। उन्हें वस्त्र, सुवर्ण, तीन घोड़ेवाले रथ, लाल उष्णीष या लाल शिरोवेष्टन, तलवार, सुदृढ़ धनुष, वाणों से भरे तरकस, चर्म-भस्त्र दान में प्राप्त होते थे।

वासो देयम् । हिरख्यम् । कृष्णवासः । लोहितः उष्णीषः । त्र्रिसर्नखरः । त्रियुत्यो त्राश्वरथोदिच्या । उच्चणवेष्टितं धनुः । चर्मतूष्यः सेषुकाः चर्ममण्यः भस्त्राः ॥

-कात्या०, स्त्राध्या० १५

राजसूय-यज्ञ के त्रानुष्ठान के त्रावसर पर भी वस्त्रों के प्रयोग होते थे। यह यज्ञ भी शासक-वर्ग के द्वारा निष्पन्न होता था। राजा इस यज्ञ की सफलता से सार्वभौम मण्डलेश्वर घोषित होता था।

यज्ञ में भाग लेने के पूर्व राजा को कंचुक का परित्याग करना पड़ता था। कंचुक संभवतः प्रत्येक दिन घारण करने का वस्त्र था। यज्ञ के समय वह तार्ष्यं या चौम-वस्त्र पहनता था। चौम-वस्त्र रेशमी वस्त्र था। तार्ष्यं के ऊपर वह पाग्ड्व पहनता था। पाग्ड्व ऊनी वस्त्र था, पर रंगीन नहीं। तार्ष्यं और पाग्ड्व की शक्ल के संबंध में मुक्ते ऋषिक ज्ञात नहीं हुआ। सिर पर उष्णीष धारण करते थे। उष्णीष ऐसा बना होता था कि सिर पर धारण करने से वह मुख की भी रच्चा करता था। व्याध-चर्म आसन का काम करता था।

राजा धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर और उसपर शर-संधान कर उसे ऋपने पार्श्व में रखता था। लौह-वर्म भी धारण करता था। -कात्या० ऋध्या० १५। १२६,१३२,१३३,१३६,१४४

यज्ञ के संपादन में ब्राह्मण पुरोहित राजा के सहायक होते थे। यज्ञ के अन्त में वे दिचिणा प्राप्त करते थे। यज्ञ में उद्गाता (पुरोहित-भेद) को हिरएयमयी माला मिलती थी, होता को रुक्म, अष्वर्यु को सौवर्ण दर्पण, प्रस्तोता को अश्व, मैत्रावरुण को वशा (गो-भेद), नेष्टापोता को घोती-चादर और ब्राह्मणाच्छुंसिन् को ऋषम। उन दिनों वस्तुएँ सिक्को की स्थानायन्न थीं।

हिरएयमयीं खजमुद्गात्रे रुक्मं होत्रे हिरएयमयौ प्रकाशावश्वर्युभ्याम् ऋश्वं प्रस्तोत्रे वशा मैत्रावरुणाय ऋषमं ब्राह्मणाच्छंसिने वाससी नेष्टापोतुभ्याम् ॥

—कात्या०, ऋष्या० १५। २३६

महाभारत-साच्य--महाभारत के सभा-पर्व में राजस्य यज्ञ का विशद वर्णन मिलता है। इस यज्ञ में भारतवर्ष के सभी राजा युधिष्ठिर की परिचर्या के लिए उपस्थित थे। उन्होंने जो उपहार धर्मराज को अर्पित किये थे, उनका उल्लेख वेश-भूषा के प्रसंग में असंगत न होगा।

(१) वैक्ट्रिया के यवनो (Greeks) ने द्रुतवेग पहाड़ी घोड़े, बहुमूल्य श्रासन, कीमती कम्बल धर्मराज को उपायन रूप में दिये। — महा०, सभा-पर्व, ७८ । १७

(२) तिब्बत के शासक, हूण तथा पर्वतस्थ राजाश्चों ने रेश्नम, कपास तथा कन के वस्त्र उपहार में दिये।

श्लद्दणं वस्त्रं कार्पासमाविकं मृदु चाजिनम् ।-सभा० ६२ ।

- (३) किरातो ने चर्मवसन, दुकूल, कौशिक तथा पत्रोर्ण दिये थे।--सभा० ७८।८५।
- (४) वाह्लिक ने रथ। -समा० ध्याप
- (५) चेदिराज ने ध्वज । --सभा० ७६।६
- (६) मगधराज ने स्रक् (माला) तथा उष्णीष।
- (७) एकलव्य ने उपानह्।
- (८) चेकितान ने उपासंग, काशिराज ने धनुष, शल्य ने ऋसि और कांचनभूषण वथा शैक्य नकुल ने तलवार, चन्द्राकार चर्म (ढाल) दिये थे।
- (६) कंभोजराज ने कनी वस्त्र, प्रावार, (Overcoat, Wrapper), मृगचर्म तथा अनेक वस्तुएँ भेंट में दी थीं (सभा० ७८)।

स्वयं युधिष्ठिर ने यज्ञ के ऋन्त में जो वस्त्रादि ब्राह्मणों को दिय थे, उनमें विविध माँति के वसन, कम्बल, प्रावार, निष्क, सोने के बरतन तथा भूषणादि थे। —महा०, सभा-पर्व

राजसूय में उपस्थित राजों की शीर्ष-पोशाक में किरीट, मुकुट, शिरस्त्राण, शिरोवेष्टन, शाट श्रौर उष्णीष उल्लेख्य हैं। सैनिक तथा सार्वजनीन सभी प्रकार की शिरोवेशभूषा इनके अन्तर्गत हैं। शिरस्त्राण श्रवश्य लोहे श्रादि के टोप होंगे। शिरोवेष्टन फेटा, पगड़ी, पाग के रूप के होंगे। उष्णीष भी सैनिक वेश-भूषा होगा। —सभा०, श्रध्या० ३०

कुछ ऐसे भी राजकुमार थे जो तसकांचनकुंडल, हार, केयूर, कुत्तिबंधन, कुथ, चित्र-कंबल धारण किये हुए थे। ——महा०, सभा०, ३४।५।८

महाभारत के विराट् पर्व में योद्धात्रों के शरीर पर चार रंगों के परिच्छद (Uniforms) दीख पड़े थे। लाल, नील, श्वेत त्रीर पीत। त्राचार्य तथा स्नातक जो राज्य की त्रीर से युद्ध करते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। द्रोण तथा भीष्म श्वेतपरिच्छदधारी थे। त्रश्वतथामा के परिच्छद नील थे, कृष्ण के पीत तथा कर्ण के रक्त। श्वेतवस्त्र सान्विक मनोवृत्ति के परिचायक हैं, नील तामस के, रक्त राजस के तथा पीत बुद्धिमत्ता के। देवों के गुरु बृहस्पित भी पीतवस्त्रधारी हैं। स्वयं विष्णु त्रीर उनके त्रवतार राम-कृष्ण भी पीत परिच्छद धारण करते हैं। हमारे नवग्रह भी वीर सैनिक हैं। सब के त्रपने-त्रपने परिच्छद त्रीर मंडे हैं।

प्राचीन भारतीय योद्धा सशस्त्र चलते थे। शस्त्र भी उनके परिच्छद का अवयव हो गया था। महाभारत में शाल्व जब कृष्ण की अनुपस्थिति में द्वारका पर चढ़ आया, तब नवीन आविष्कृत अस्त्र के साथ। वह युद्ध-यंत्र (War-Machine) की कोटि का था। बड़े-बड़े पत्थरों की चट्टानें सहज में फेकी जाती थीं और विष्वंस-कार्य में वह बड़ा सहायक होता था। आगनेयौषधवलेन हषत्पिएडोत्ह्वेपणानि।

शाल्व के ढाल लोहे और चमड़े के बने थे। आधुनिक बम के आकार के शस्त्र-गुड़ा (गोलका:) प्रयोग में लाये गये थे।

महाभारत के वन-पर्व ( अध्या० २७२।३५-३६ ) में यादव सैनिकों की वेश-भूषा का सुन्दर उल्लेख है। बिर पर उल्लीष ( Helmet ), कानों में कुंबल, किसी-किसी के बिर

पर मुकुट, गले में हार, बाहुक्रों पर अंगद, शरीर पर वर्म, हाथों में चर्म, किसी-किसी के माथे पर छत्र तथा पार्श्व में व्यजन (पंखे) थे। अँगुलियों में गोध-चर्म (गोह के चमड़े) का अंगुलित्राण भी रहता था।

— महा॰, अरुव॰ ३२

महाभारत के वीर सैनिको के साथ सांग्रामिक वाद्य और सांग्रामिक स्वर-यंत्र ( War-Whistles) रहते थे। शांख, गोविषाएक, द्वेड, जयमंगल और कृकच सांग्रामिक स्वर-यंत्रों ( Whistles ) के भेद थे। द्वेड से सर्प-स्वर या सिंहगर्जन-सी ध्विन निकलती थी। गोधचर्म के अंगुलित्राए (Gloves) बनते थे और वीर सैनिको की अँगुलियों की रह्या करते थे।

प्राचीन भारतीय सैनिक और साधारण मानव को मरने पर भी नूतन वस्त्र दिये जाते थे। सैनिक तो सैनिक-सम्मान के साथ जलाया जाता था।

ऋग्, मंडल १०।१८।६ में मृतक योद्धा का उल्लेख है जो चिता पर स्थित है और उसके हाथों से भावी संतान की प्रेरणा के लिए शौर्य-शक्ति का प्रतीक धनुष ले लिया जाता है। उसकी मूँछ-दाढ़ी, केश-नख आदि सब काट लिये जाते हैं।

श्राश्वलायन, श्रभ्या० ४, कंडिका ७ में मृतक की श्रात्मा को शांति प्रदान करने की कामना से दिये गये धनोत्सर्ग का वर्णन है। मालाएँ, सुगंधित द्रव्य, दर्पण, वस्त्र श्रादि ब्राह्मणों को दिये जाते थे। कात्यायन के मतानुसार कृष्णवासः (काले-वस्त्र) पुरोहित को मिलते थे। इन दिनो काले वस्त्र महापात्र को दिये जाते हैं। गृह्य-सूत्रों में यह भी उल्लेख है कि मृतक शरीर कृष्ण-मृग के चर्म पर रखा जाता था श्रीर उसमें घृत लेपा जाता था।

महाभारत के अनुशासन-पर्व के अध्या० २३४ में मृतक योद्धा की अन्त्येष्टि-क्रिया वर्णित है। स्वयं पाग्डु-पुत्रों ने भीष्म की चिता बनाई। पितामह का मृतक शरीर रेशमी वस्त्रों (अन्तः और उपिर) से आच्छादित किया गया। गले में माला डाली गई। युयुत्सु भीष्म पर छत्र लगाये हुए थे, भीम और अर्जुन चामर और व्यजन से पितामह का सेवन कर रहे थे। माद्री-पुत्र नकुल और सहदेव उष्णीष, किरीट और शिरस्त्राण लिये हुए थे। याजक (यज्ञ करानेवाले पुरोहित) अग्नि में हवन कर रहे थे। सामग (सामपाठी) मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। कृष्णचंदन की प्रज्वलित चिता पर योद्धा के रूप में पितामह रखे गये, जिसमें घृत और गंध डाले जा रहे थे।

वाल्मीकि रामायण के चतुर्थ तथा षष्ठ काग्रडो में बालि ऋौर रावण की ऋन्त्येष्टि-क्रिया का सजीव चित्र मिलता है।

श्रध्यात्मरामायण के श्रयोध्याकांड, श्रध्या०१ में योद्धा की शांतिकालीन वेश-भूषा (Civil Dress) का वर्णन श्राता है। सर्वाभरणसंपन्न, कौस्तुभमणि पहने, रत्नदर्ण्डवाले चामर से वीजित, पान खाते हुए रामचन्द्रजी सीता-सहित रत्नसिंहासन पर स्थित हैं।

राजतर गिणी-सादय-राजतरंगिणी के निर्माता कल्हण तरंग ८, श्लोक-संख्या ७२८ में भारतीय शस्त्रों की तस्त्रीर उपस्थित करते हैं। वह वर्णन अग्निपुराण, रामायण, महाभारत तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र के शस्त्र निवरणों से मेल खाता है। धनुष, लम्बी और छोटी तल्बार, सुद्गर, गदा, कुल्हाड़ी, कटार आदि आक्रमणकारी शस्त्र थे और वत्तस्त्राण, कवच, शिरस्त्राण, कर्म (ढाल्), अंगुलित्राण आदि रत्त्वणशील शस्त्र ( Defensive Weapon )।



१. साधारण-

र**ज्ञःशिरः**प्रति**छन्दैः स्थिरप्रणतिसूचकैः ।** सनाथ शिखरान् प्रादात् तस्मै र**ज्ञः**पतिध्वजाम् ॥—राज० त० ३-७७

२. पारध्ज-

पाराद्वारिनिधेः प्राप्ताः कश्मीरेष्वधुनापि ये । राज्ञा यात्रासु निर्योग्त स्थाताः पारध्जाः पुरः । राज्ञ० त० ३-७८

- (१) राज । तरंग ६, श्लोक २४८-४६ में चर्मत्राण या वच्छाण उल्लिखित है। इस प्रकार के वच्छाण (Leather eniruss or breast plate) चंगेज खाँ के सिपाही धारण करते थे। अनेक शताब्दियों के बाद महाराष्ट्र अश्वारोही सैनिक भी यही वच्छाण व्यवहृत करते थे।
  - (२) कश्मीर-राज्य के बड़े-बड़े सरदार सिर पर फूलों की ऋधिकार-माला धारण करते थे। ऋधिकारस्रजं हस्ताचन्द्रराजः समाददे। — राजतरंगिणी

जब सिकंदर भारत पर चढ़ आया था, उस समय भी भारतीय योद्धाओं के सिर पर अधिकारस्रक् देखी गई थी।

(३) राजतरंगिणी में अनेक प्रकार के कवच व्यवहार में आते थे—ऊर-वर्म, पार्श्व-वर्म पृष्ठ-वर्म आदि । ये सभी लोहे के बने होते थे और उनके आकार एक-से नहीं होते थे । कुछ हल्के होते थे और कुछ भारी।

अरुपार्श्वपृष्ठादिगृहैर्वर्मभिरायसैः ॥ ——राज० ८-२८३

राजा के पीछे गुन वेश में हत्या करनेवाले चल रहे थे और उनके ऊर, पार्श्व और पृष्ठ—सभी लोहे के कवचों से सुरिच्चत थे।

- (४) नेपोलियन वोनापार्ट के सैनिको की भाँति काश्मीरी सैनिक लाल पैजामा पहनते थे।

  उत्खुख लंघयन्नद्रीन्

  कोऽपि शोणधरांशुकः।

  रक्तस्फिजो गतो प्रायु—

  र्मर्कटो इव पाटवम्॥ —राज० तरंग ५-१५५३
- (४) कश्मीरी सैन्य में रूमाल का प्रचुर प्रयोग था।

प्रच्छाद्य सत्त्ववान् वक्त्यं सोंऽशुकेनव नोर्चितः।
बृहद्राज इवेत्युक्त्वा तस्मै स्वान्यंशुकान्यदात्॥—राज० ५-१५६३
(सुँह को रूमाल से ढाँक लिया।)

- (६) राजतरंगिणी के सैनिक खड्ग, इषु, शूल, परशु, च्रिका और अश्म साथ में रखते थे। खड्गेषुशूलपरशुच्च रिकाश्मानि। —राज० ८। २-४६
- (৩) श्रलबेस्नी का कहना है कि शतरंज का खेल कल्हण के युग के सैनिक जानते थे।
  ——खं० १, पृ० १८५

भारतीय सैन्य चतुरंग त्रौर सेना चतुरंगिनी कहलाती थी। संभवतः इसी चतुरंग से सैनिक-खेल शतरंज निकला हो। भारतीय सेना के चार त्रंग थे—हस्ती, त्राश्व, रथ तथा पदाति। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में नौ (नाव) भी सेना का त्रंग बन चुकी थी। वाल्मीिक-रामायण के त्र्ययोध्याकांड में निषादराज की नौकाऍ नाविक सैनिकों के साथ भरत से लोहा लेने के लिए सन्नद्ध हो चुकी थीं।

(८) राजतरंगिणी के सिपाही मस्त्रा लिये रहते थे। जल रखने की यह थेली होगी। 'भस्त्रामयी भांडवाही।'

उपसंहार—परवर्तां युग की वेशभूषा पूर्ववर्त्तां युग की वेश-भूषा की ऋषेत्ता अवश्य कुछ विकित्तत रही है। मानवी बुद्धि तथा शक्ति के विकास के साथ शनैः-शनैः सांप्रामिक कला में परिवर्त्तन होता गया। लड़ने की कला में जैसे-जैसे परिवर्त्तन होता गया, मानव-वेशभूषा में भी हेर-फेर चलता रहा। सभ्यता के उषाकाल में हाथ ही युद्ध का ऋायुष्ध था। मार-पीट और वध के कार्य हाथ, नख, दाँत और लात से ही निष्पन्न होते थे। रामायण के सुग्नीव तथा बालि का युद्ध, भीम तथा हिड़िब का संग्राम, जरासंध तथा भीम की कुश्ती—सभी हस्त-युद्ध थे। कभी-कभी वृत्तों की डाल और पत्थर भी प्रयुक्त होते थे। इसके पश्चात् गदा काम में ऋाने लगी। गदा के प्रयोग के साथ शीर्ष-त्राण तथा संरत्त्रणशील शस्त्र की ऋावश्यकता महसूस हुई। महाभारत के भीम और जरासंध को शिरस्त्राण, वत्तस्त्राण शरीर के ऊपरी भाग के संरत्त्रण के लिए ऋावश्यक थे। इस प्रकार का लड़ना-भिड़ना ऋाज भी हमारे देश के ग्रामो में प्रचलित है। हाँ, गदा के स्थान को लाठी ने ग्रहण कर लिया है; कारण, यह ऋषेत्ताकृत हल्की और सुदृद्ध होती है। कुश्ती भी प्रायः सभी देशों में चाल है।

अपने संरच्या में तत्परता की मनोवृत्ति तथा पहोसियों पर प्रभुत्व स्थापित करने की तीव्र हिंस-वृत्ति ने लड़ने के नये ढंग अंगीकृत किये। शत्रु पर दूर ही से आक्रमण करना, दूर ही से शस्त्र फेंककर उसे वश में लाना, उसपर अकेले न हमला कर गरोह के चुने हुए वीरों के साथ दूर पड़ना, द्वतगामी जंतुओं पर सवार हो उसका पीछा करना आदि लड़ने के नये ढंग थे।

इस प्रकार की लड़ाई के लिए उसे नई सैनिक-वेशभूषा, नये शिरस्त्राण, कवच श्रंगुलि-त्राण, ढाल तथा यान आदि साधनों की आवश्यकता हुई, जिनके सहारे अपनी रत्ता करता हुआ वह शत्रु पर विजय पा लेता। वेश-भूषा का विकास इसी मानवी वृत्ति पर अवलंबित है।

लड़ाक् मानव ने केवल अपने लिए ही संरत्त्त्त्त्राशील पोशाक की आवश्यकता अनुभूत नहीं की, वरन् लड़ाई में साथ देनेवाले जंतुओं, यानों की रत्ता की बात भी सोच निकाली। महाभारत के द्रोण-पर्व में घटोत्कच ने अपने रथ को आचार्य द्रोण के तीरों से सुरित्ति रखने के लिए उसे अनुत्तर्म से ढँक रखा था। — द्रोण-पर्व, २३-३२

प्रत्येक लड़ते हुए रथ या तो व्याध-चर्म से श्राच्छादित रहते थे या हस्तिचर्म से।
— द्रोण ० १५५--

हाथी भी कवच से ढँका रहता था।

शीर्णवर्मा स तु गजः शरैः सुभृशमर्दितः ।--द्रोण ० ८६-६

प्राचीन भारतीय वेश-भूषा एक बृहत् विषय है। इसपर विशद रूप से विचार प्रकट करना टेढ़ी खीर है। रथ भारतीय सेना का एक महत्त्वपूर्ण भाग है। रथ के अन्तर्गत रथ, अतिरथ, अर्द्धरथ, महारथ, रथमुख्य और रथयूथपयूथप आते हैं। प्रत्येक की वेश-भूषा में कुछ विशेषता है एवं राजा, अमात्य, पुरोहित, कर्मचारी और साधारण मनुष्य की वेश-भूषाएँ भी पृथक्त लिये हैं। विभिन्नता में अभिन्नता स्थापित करना, तथा वैषम्य में साम्य भारतीय उपनिषद् की देन है। इसी सिद्धान्त के बल पर वेश-भूषा का स्थूल वर्णन उपस्थित किया गया है।

# तीसरा परिच्छेद

## प्राचीन भारतीय शिक्ता-प्रणाली

सैनिक श्रीर सार्वजनिक-

किसी भी राष्ट्र के विकास तथा उत्थान क लिए साधारण तथा सैनिक शिद्धा-प्रणाली की नितान्त अपेदा है। राष्ट्र का अर्थ व्यक्तियों का संघात है। व्यष्टि के सहारे ही गुण और दोष मानव-समाज में प्रवेश पाते हैं। व्यक्ति जन्म के साथ ही अन्तःवृत्तियों (Instincts) और अन्तःशक्तियों के लिए जगत् में पदार्पण करता है। मनुष्य की जन्मजात अन्तवृत्तियाँ प्रेम, भय, क्रोध, शोक, हिंसा, गान, संग्रह आदि हैं। शिद्धा का लद्ध्य जन्म-परंपरा से संप्राप्त इन अन्तवृत्तियों का उद्धाटित और विकसित करना है। शिद्धा का अर्थ ही अनुभव प्राप्त करना है और अनुभव के सहारे अपनी अन्तवृत्तियों और शक्तियों को प्रवृद्ध करना है। जिस बालक में जितनी अधिक सामर्थ्य होगी, वह समाज या वातावरण से उद्दीपन प्राप्त कर उतना ही अधिक अपना विकास कर सकता है।

इन श्रंतर्यु त्तियों को भारतीय श्राचायों ने स्थायी भाव की संज्ञा प्रदान की है। ये श्रम्नेक होते हैं, जिनमें प्रेम, हास, शोक, हर्ष, उत्साह, भय, जुगुप्सा, कोध, श्राश्चर्य श्रादि उल्लेख योग्य हैं। बच्चे को हँसना या रोना कोई नहीं सिखाता। जनमते ही वह रोने लगता है। जो शक्ति उसमें नहों, उसका विकास हो नहीं सकता। यदि किसी शिशु में वस्तुश्रों को पकड़ने की शक्ति नहों, तो उसे कोई वह शक्ति प्रदान नहीं कर सकता। ये श्रम्नतर्य भी श्रारंभ में श्रधूरी रहती हैं श्रीर सभी एक ही समय प्रकट भी नहीं होती। बोलने की प्रवृत्ति, चढ़ने की श्रंतःशक्ति, श्राखेट करने की वृत्ति, यौन-प्रवृत्ति —समय-समय पर लिद्यत होती है। माता-पिता, गुरु तथा श्रमिभावक जो श्रतीत के श्रनुभव से श्रपनी शक्तियों का विकास कर चुके हैं उनका परम कर्त्तव्य है कि श्रपने बच्चों की श्रन्तःशक्तियों के उन्मेष-काल पर दृष्टि रखें श्रीर उनके विकास के लिए उचित वातावरण का निर्माण करें। उचित समय पर बालक को श्राखेट करने की शिद्या न मिले, उचित समय पर गाने-बजाने की प्रवृत्ति का विकास न हो, तो बालक की ये शक्तियाँ लुप्त हो जायँगी।

ऋग्वैदिक काल से लेकर महाभारत-युग तक आर्थ समस्त भारत में फैल गये थे। हिन्दु-युग, बौद्ध-युग भारत के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहण करते हैं। महाभारत-काल ही में कम्बोज (सांप्रतिक अफगानिस्तान) भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा था। दिच्यिण्यूव में भारत वंग-प्रदेश तथा प्राख्योतिष् (आसाम) तक फैला था। उत्तर में बदरिकाश्रम और पश्चिम में समुद्रगर्भस्थित द्वारका आदि स्थान थे। इन आर्थों के बीच किन, दार्शनिक, चिकित्सक, गणिताचार्य, शिच्चा-कल्प के ज्ञाता, शब्द-शास्त्र, अलंकार, ज्यौतिष, छंद और कोश के निर्माता तथा अश्व-गज-विज्ञानादि के पंडित थे। उनमें अनेक दूतकर्म में भी निष्णात थे। व्यापार में तथा कला-कौशल में पारंगत। नीतिशास्त्र में प्रवीण तथा अध्यापन-कला के आचार्य थे। बौद्ध-काल में तो नालन्दा आदि अंतरराष्ट्रीय मुवन-विख्यात विद्या-मंदिर थे।

इस पुरातन सभ्य जाति के संबंध में सहसा यह प्रश्न स्वयं उठता है कि इन आयों की शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, मौतिक तथा सांग्रामिक उन्नति के क्या कारण थे ? इस प्रश्न का उत्तर उनकी शिन्ना-प्रणाली में निहित हैं। अतः इन मानो के शिन्नालयों, पाठ्य-पुस्तकों, छात्रों के जीवन, अनुशासन, खेल-कृद आदि पर यथाक्रम विचार करना इस निबन्ध का लह्य है।

रामायण, महाभारत तथा परवर्त्तां युगो में अनेक शिद्धालयों का वर्णन आर्पअंथो में मिलता है। ये शिद्धालय आश्रम कहलाते थे। भारत के कोने-कोने में आश्रम भरे पड़े थे। उन दिनो बिद्दार-राज्य के अन्तर्गत अंग (आधुनिक भागलपुर), मगध, मिथिला, मलद-करुष (शाहाबाद), मल्ल (हजारीबाग, मानभूम) आदि भूभाग थे।

पाँच महत्त्वपूर्ण शिक्ताश्रम इस राज्य में थे ---

(१) ऋष्यश्रंगाश्रम—यह कौशिकी नदी के तट पर स्थित भागलपुर जिले के सिंहेश्वर स्थान के समीप था। रामायण तथा महाभारत में इसका संचित्त विवरण मिलता है। ऋष्यशृंग विभांडक मुनि के पुत्र थे। रोमपाद की पुत्री शांता इनकी पत्नी थी। दशरथ के लिए इन्होंने पुत्रेष्टि यह किया था और ऐसा औषध प्रस्तुत किया था, जिसके सेवन से दशरथ की रानियों को चार पुत्र राम-लच्चमण तथा भरत-शत्रुष्ट हुए। ये ऋपने युग के महान् ऋाचार्य थे। चिकित्सा-शास्त्र में आपका ऋद्भुत प्रवेश था। महाभारत-युग में भी इस ऋाश्रम की ऋवस्था हरी-भरी थी। युधिष्टिर वनवास-काल में लोमस के साथ इस ऋाश्रम में पधारे थे। ऋाश्रम में दस हजार छात्र सभोजन, सबस्त्र, निःशुल्क शिद्धा प्राप्त करते थे।

--रामायरा वा०, अध्याय २१; महाभारत, वनपर्व, अध्या० १११

- (२) विश्वामित्र का आश्रम मलद-प्रदेश में आधुनिक बक्सर के समीप यह आश्रम था। इसे हम महाश्रम कह सकते हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार के अख्र-शस्त्रों की शिचा यहाँ मिलती थी। अस्त्र-शस्त्र भी आविष्कृत होते थे। आर्य-सम्यता का यह पूर्वी केन्द्र था। रावण जैसे महाश्रतापी सम्राट् को इस महाश्रम से बड़ा भय बना रहता था। उसने एक बड़ी छावनी यहाँ रखी थी, जिसकी देख रेख गारीच, सुबाहु तथा ताडका प्रभृति करते थे। करुष-मलद की महिलाएँ भी बड़ी बहादुर होती थीं। उनकी शक्ति को रोकने के लिए ताडका थी। भगवान् राम को विश्वामित्र ने यहीं सैनिक शिचा दी थी। इसका वर्णन और आगे मिलेगा।
- (३) गौतम-श्राश्रम—मिथिला के उपवन में यह त्राश्रम पड़ता था। रामायण-युग में इसकी स्थिति त्राच्छी न थी। संभवतः सीरध्वज जनक के त्राश्रम ने इस त्राश्रम की प्रसिद्धि न्यून कर दी थी।
- (४) जनकराज्य का आश्रम—यहीं याज्ञबल्क्य, शुक त्रादि श्राचार्य जीवन की जिटल गुल्थियों को सुलकाते थे श्रीर जीवन-मरण की समस्यात्रों का समाधान तथा ज्ञान-विज्ञान की बातें किया करते थे। यह श्रन्वेषण की संस्था थी।
- (५) जरासंध का मल-युद्ध-श्रयवाड़ा--गिरिव्रज (राजगिरि) में यह श्रवाड़ा था। श्राज भी यह पुरातत्त्ववेत्ताश्रो के श्रनुसंघान का विषय है।

# प्राचीन भारत की सांप्रामिकता

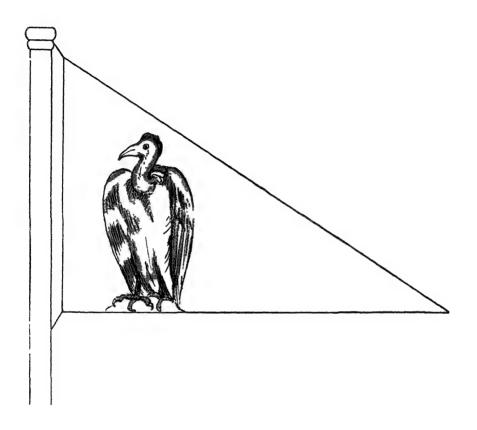

घटोत्कचस्य राजेन्द्र ध्वजे गृघ्नो व्यरोचत । —महा०, द्रोगा २३, ६१ ( त्रार्यंतर जातियों के भंडे पर गृघ्न, सर्ष त्रादि श्रीकृत थे । ) जरासंघ त्रपने युग के ऋदितीय मल्ल-योद्धा थे। इनकी कथा महाभारत तथा भागवत-पुराण में वर्णित है। मल्ल-युद्ध-विद्या यहीं सीखी जाती थी।

बौद्धकाल के बिहार में भी अनेक विश्वविद्यालय थे। उनमें नालंदा का स्थान महत्त्वपूर्ण है। पाँचवाँ, छठी तथा सातवाँ शताब्दियों में भारत विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिच्चित देशों में अप्रगाएय था। यह एशिया का शिच्चा-केन्द्र समक्ता जाता था। चीन, जापान और सुदूर पूर्व के देशों के छात्र भारत में शिच्चार्थ आते थे। बौद्ध अमणों के संघाराम भी शिच्चालय ही थे। प्रत्येक प्रमुख नगर में संघाराम थे। युवनच्चांग का वस्तव्य है कि केवल कन्नीज में कई सहस्र संघाराम थे, जहाँ सहस्रों की तादाद में छात्र पढ़ते थे। केवल मथुरा में दो हजार बौद्ध भिच्चकों के हीनयान और महायान संघाराम थे। प्रत्येक संघाराम कॉलेज था, जहाँ तर्क और धर्मसूत्र की विशेष शिच्चा दी जाती थी।

-श्री हर्षवद्धीन श्रॉफ कन्नीज-के० एम्० पण्किर, पृ० ५६

उस युग के शिद्यालयों में विहार का नालंदा सर्वश्रेष्ठ स्थान ग्रहण करता था। युवन-च्वांग ने इसका विस्तारपूर्ण वर्णन दिया है। मगध के सामन्त शकादिख ने इसका संस्थापन किया था। इनके वंशजों के शासनकाल में इसकी श्रीवृद्धि हुई। जावा की वास्तुकला, श्रजन्ता तथा सिग्री की चित्रकारियों से पता चलता है कि नालंदा-विश्वविद्यालय बौद्ध जगत् की त्रादर्श संस्था था। सातवीं खृष्टाब्दी में भी इसे २०० गाँवों का राजस्व उपलब्ध था। इस विद्यालय के कुलपति का सम्मान श्रुगेरी मठ के शंकराचार्य-सा होता था।

छात्रों की संख्या सहस्रों में थी। सभी श्रेष्ठ योग्यता तथा प्रतिमा के मनुष्य यहाँ शिक्षार्थ प्रारते थे। अनेक आचार्यों की ख्याति दूर-दूर तक फैली थी। उनके चिरित्र निर्मल और आदर्श थे। धर्मसूत्रों का अव्यरश परिपालन होता था। प्रातः से संध्या तक वे तक में निमग्न रहते थे। भिन्न-भिन्न नगरों से सैकड़ो की तादाद में बुद्धिमान् लोग तक तथा न्याय में दक्षता प्राप्त करने तथा संशय-निराकरण के लिए यहाँ आते थे। गुण्मित और स्थिरमित अपने युग के संभ्रान्त आचार्य थे। इनकी अध्यापन-शैली विश्व-विश्रुत थी। प्रमामित्र तथा जिनमित्र तर्क-वागीश थे। शीलमद्र से स्वयं युवनच्वांग ने शिक्षा पाई थी। धम्मपाल और चन्द्रपाल बड़े गौरवपूर्ण कुलपित थे। योगसूत्र तथा अन्य शास्त्रों की शिक्षा शीलमद्र से ही युवनच्वांग ने प्राप्त की थी।

यद्यपि नालंदा बौद्धो का विश्व-विद्यालय था, तथापि शिद्धा का दृष्टिको ए असांप्रदायिक था। यहाँ वेदो, शब्दशास्त्र, तर्कन्याय, गिएत तथा चिकित्सा की भी पढ़ाई होती थी। हीनयान, महायान तथा ब्राह्मण-संप्रदाय भी इस संस्था से प्रेरणा प्राप्त करते थे।

भारत की साधारण शिक्षा के संबंध में भी युवनच्वांग लिखते हैं-

"शिक्षा का प्रारंभ बारह ऋध्यायों की पुस्तक (सिद्धवस्तु) से होता था। सात वर्षों की अवस्था- प्राप्त करते ही छात्रों को पाँच विद्याएँ पढ़ाई जाती थीं। व्याकरण, वास्तुकला,

हेतुविद्या, ज्योतिष, तर्क श्रीर श्रश्यात्म की शिचा छात्रो को दी जाती थी। भौतिक श्रीर श्राप्यात्मिक दोनो प्रकार की शिचाश्रो की व्यवस्था थी। ब्राह्मण वेद भीपढ़ते थे।"

—बिला० खंड २, पृ० १७०

नालंदा में सैनिक शिक्ता की व्यवस्था नहीं-सी थी। यही कारण है कि हर्षवर्द्ध न के पश्चात् भारत की राज्यलद्दमी डावाँडोल हो गई। भारत के ऋन्य भूभागों में भी आश्रमों की कमी न थी।

उत्तरप्रदेश (काशी, कोशल, पंचाल, शूरसेन) के आश्रम--

(१) भरद्वाज-श्राश्रम — श्री नेहरूजी के त्रानन्द-भवन के समीप ही भरद्वाज-त्राश्रम था। रामायण-युग में यह विश्वविद्यालय था। यहाँ सभी प्रकार की शिद्धा दी जाती थी। सैनिक शिद्धा के लिए इसकी प्रसिद्धि थी। भरद्वाज-त्राश्रम में बड़ा उपवन था। त्र्रनेक उटज थे, जहाँ वृद्धों की भरमार थी। त्राश्रम में जलाशय की कमी न थी। त्र्रनेक भवन थे। नील वैड्र्यमणि की भाँति हरी-हरी घासों से त्राश्रम की समतल भूमि त्राच्छन्न थी। इसका विस्तार ४० मीलों का था। बेल, किपत्थ, कटहल, नीबू त्रीर त्राम के पेड़-फलों से समन्वित थे। हाथी त्रीर घोड़ों के रहने के लिए भी स्वच्छ-शुभ चार-चार कमरों की शालाएँ वनी थीं। सैनिक शिद्धां के उद्देश्य से ही यह त्राश्रम बना था, ऐसा प्रतीत होता है।

— वाल्मीकि रा०, त्र्ययोध्या-कांड, त्र्यध्याय ⊏६-६o

(२) ऋग्निवेश्याश्रम — यह भी प्रयाग में ही था। ऋग्निवेश्याश्रम श्री ऋगस्त्य के प्रमुख शिष्य तथा द्रोण के गुरु थे। पांचालराज द्रुपद भी इनके शिष्य थे।

---महा०, ऋादिपर्व १४०-४१

महाभारत-युग में भरद्वाज-त्राश्रम हासोन्मुख हो गया होगा। त्रातः त्र्रियनवेश्य को विन्ध्य के उस पार त्र्रगस्य के त्राश्रम में, सांग्रामिक शिचा तथा त्र्रम्य विद्या-प्रह्ण के लिए जाना पड़ा था। दिच्चण से लौटने पर इन्होंने भरद्वाज-त्र्राश्रम के स्थान पर इसे संस्थापित किया। पर, यह लोकप्रिय प्रमाणित नहीं हुत्रा। कारण, स्वयं भरद्वाज-पुत्र द्रोण को परशुराम के पास सैनिक-शिचा में पूर्ण योग्यता प्राप्त करने के लिए जाना पड़ा था।

- (३) करावाश्रम—महाभारत के बनपर्व में (श्रध्या० ८०१४) इसका उल्लेख है। कराव कश्यपगोत्र मेघातिथि के पुत्र थे। कालिदास ने श्रभिज्ञान-शाकुन्तल में इस श्राश्रम का बड़ा ही विशद वर्णन किया है। श्रयोध्या से पश्चिम लखनऊ के बिजनीर स्थान में यह स्थित था। इस श्राश्रम में लड़के श्रीर लड़कियाँ दोनो शिद्या ग्रहण करते थे। संभवतः सैनिक-शिद्या प्रदान करना इसका ध्येय न था।
- (४) जमद्ग्न्याश्रम महाभारत के वनपर्व (अध्याय ११७१३) में इस आश्रम का वर्णन मिलता है। जमद्गिन ऋचिक के पुत्र थे। गाधिपुत्री सत्यवती इनकी माँ थी। यह विश्वामित्र के आत्मीय थे। प्रसेनजित् की पुत्री रेणुका इनकी धर्मपत्नी थी। इनके पाँच पुत्र थे। सुवनविख्यात परशुराम इनके ज्येष्ठ पुत्र थे। परशुराम को भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि योद्धाओं के गुरु होने का सौभाग्य था। संभवतः अपने पिता के आश्रम में ही परशुराम ने शिचा पाई थी। इनका इतिवृत्त पद्मपुराण ६।२६८, वायु० ६१।१, देत्रीभा० ४।१६, महाभारतः

त्रादिपर्व १२।८, द्रोशा-पर्व ७० श्रीर भागवत ६।१५ में उपलब्ध है। इनकी सांग्रामिक प्रतिभा श्रद्भुत थी।

- (५) नैमिषार गय-आश्रम-- पुराकाल में यह आश्रम गोमती नदी के तट पर स्थित था (महा॰ आदि॰ १।५, वन॰ ८२।५६, शल्य॰ ३७)। अधुना यह अवध-रुहेलखंड रेलवे के संडिल स्टेशन से २४ मील की दूरी पर अवस्थित है। भृगुगोत्रसंभूत शौनक इसके कुलपित थे। इस आश्रम में ८८ हजार ब्रह्मचारी किसी समय शिक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ अधिकतर आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी।
- (६) बद्रिकाश्रम—कृष्णद्वैपायन का यह त्राश्रम था। यह एक त्रनुसंधान-केन्द्र था। यहीं कृष्णद्वैपायन ने चारो वेदो का संग्रह किया, महाभारत रचा त्रौर वेदान्त-सूत्रो का प्रणयन किया। पाग्डुपुत्र वनवास-काल में यहाँ गये थे (वनपर्व १४७।१५)। इन दिनो यहाँ नारायण का एक मंदिर है जो विष्णुगंगा के तट पर स्थित है।

#### गांधार तथा गुरुमंडल के आश्रम-

- (१) ऋपाश्रम महाभारत में इसका विवरण मिलता है। हस्तिनापुर में यह स्थित था। कुरुराज की राजधानी यहीं थी। कृप गौतमगोत्र शरद्वान् के पुत्र थे। इनकी बहन कृपी का ब्याह द्रोण से हुत्रा था। इनका आश्रम सैनिक शिक्षा के लिए ही था। महा० आदि १६६
- (२) द्रोग्गाश्रम—राज्याश्रयप्राप्त त्राश्रम था। यह हस्तिनापुर में स्थित था। यह त्रपने ढंग का बृहत् सैनिक शिचालय था।

#### दिवाण-भारत के आश्रम-

- (१) अगस्त्याश्रम—वम्बई प्रान्त के नासिक से २४ मील दिल्ल्य-पूर्व अगस्तिपुर में यह आश्रम था। आज भी यह अगस्तिपुर के नाम से प्रख्यात है। कई युगों तक यह सैनिक और ब्रह्मविद्या का केन्द्र रहा। वाल्मीिक-रामायण के अरण्यकांड के द्वादश अध्याय में इस आश्रम का बड़ा ही मर्मस्पशीं वर्णन मिलता है। महाभारत-युग में भी इस आश्रम का महत्त्व था। लोमश ऋषि के साथ युधिष्ठिर यहाँ आये थे। अगस्त्य दो हुए हैं। एक पुलस्त्य के पुत्र (भाग० ४।१) और दूसरे मित्रावरुण के पुत्र (सभापर्व ११।२)। यह आश्रम इन्हीं का था। विदर्भराज की पुत्री लोपामुद्रा से आपका ब्याह हुआ था। अग्निवेश्य इनके पुत्र थे। अग्निवेश्य भरद्वाज के भाई थे। यह इतने बड़े आचार्य थे कि भारत के अनेक स्थल इनके नाम से विख्यात हैं। दिल्ला-समुद्र के समीप अगस्त्य-तीर्थ है, जहाँ अर्जुन ने यात्रा की थी (महाभा० आदिपर्व २३६।३)। हिमवान् की अधस्तली में अगस्त्य-वट एक पवित्र स्थान है। कार्लिजर शैल का एक भाग अगस्त्य-पर्वत कहलाता है। अगस्त्य-तारक के आविष्कारक आप ही थे। इसका वर्णन आगे चलकर होगा।
- (२) बलदेव का मल्ल-ग्रखाड़ा—यह द्वारका में था। महाभारत-युग के सभी विख्यात राजकुमार दुर्यो धन, भीम त्रादि ने यहीं मल्लयुद्ध-विद्या सीखी थी। बलदेव गदायुद्ध-विद्या तथा रथ-युद्ध-विद्या में पारंगत थे। वह स्यंदन-कला में निष्णात थे। उनके छोटे भाई कृष्ण अपने युग के सर्वश्रेष्ठ सारथी थे।
- (३) भार्गव-आश्रम—नर्मदा नदी के तट पर भृगुकच्छ (भरीच) में यह आश्रम था। भृगुऋषि इसके संस्थापक थे। पुरातन काल में तीन भार्गव अति प्रसिद्ध थे—एक शुक्राचाय,

दूसरे परशुराम और तीसरे शौनक । यह आश्रम भृगुपुत्र शुक्र का था । पुलोमा इनकी माता थी और च्यवनप्राश के आविष्कर्ता सुपिसद च्यवन ऋषि इनके भाई थे। ययाति-पत्नी देवयानी इनकी पुत्री थी। विन्ध्य के दिल्लावर्त्ती दएडकारएय के शासक के पतन का कारण ये ही थे। वह असुरो के पुरोहित थे। शुक्रनीति इन्हीं की रचना है। कौटिल्य ने शुक्रनीति के बहुत श्रंश उद्धृत किये हैं।

इनके श्रितिरिक्त मार्कराडेयाश्रम, विष्ठाश्रम, वाल्मीकि-स्राश्रम स्रादि स्रानेक सुन्दर संस्थाएँ थीं। रामायर्ग-काल में वाल्मीकि-स्राश्रम बहुत प्रगतिशील संस्था थी। महाकि भवभूति के उत्तररामचिरत में इसका विशद वर्णन मिलता है। यहाँ सांग्रामिक श्रीर स्रन्य शिला दी जाती थी।

महिला हो के नाम से भी ह्राश्रम चालू थे। उनमें रुक्मिएयाश्रम प्रख्यात है। यह ह्राश्रम उज्जनक के समीप था। उज्जनक कश्मीर के ठीक पश्चिम सिन्धु-तट पर स्थित था। इस ह्राश्रम के संबंध में मैं निश्चित विचार प्रकट करने में ह्रासमर्थ हूँ। रुक्मिणी विदर्भराज (बरार) भीष्मक की पुत्री थी। ब्याही जाने पर द्वारका ह्राई। महाभारत के वन-पर्व (१३२।१८) में यह ह्राश्रम वर्णित है।

### शिद्धा के प्रकार-

- (१) किस प्रकार की शिक्षा इन त्राश्रमों में दी जाती थी ?
- (२) पाठ्यक्रम का क्यारूप था?
- (३) शिच्चा-प्रदान की प्रणाली कैसी थी ?
- (४) प्रवेश के समय किन-किन नियमों का परिपालन स्नावश्यक था ?
- (५) किस प्रकार के ऋनुशासन तथा नियम प्रयोग में थे ?
- (६) शिष्य तथा शिच्तकों का संबंध कैसा होता था ?
- (७) स्त्राश्रमी का संबंध बाह्य जगत् से किस प्रकार था ?

ये प्रश्न बड़े महत्व के हैं। अगस्त्य-आश्रम में ज्ञान के विभिन्न विभाग थे। ब्रह्मस्थान, श्रानिस्थान, विष्णुस्थान, महेन्द्र-स्थान, विवस्तान्-स्थान, सोम-स्थान, भग-स्थान, कैवर-स्थान, धातृ-स्थान, विधातृ-स्थान, वायु-स्थान, वार्ण्ण-स्थान प्रभृति (वाल्मोिक रामायण, अर्ण्य० अध्या० १२)। ब्रह्म-स्थान में वेदो का अध्यापन होता था। अभिन-स्थान में साम-गान होते थे, सिमधाएँ आहूत होती थीं। विष्णु-स्थान में राजनीति, अर्थशास्त्र, पशु-पालन तथा कृषि आदि विषयो की पढ़ाई होती थी। विष्णु-स्थान के पास ही महेन्द्र-स्थान था। यहीं आक्रमण्यकारी और रच्ण्णशील (Ofiensive and Defensive) आयुषों का ज्ञान प्रदान किया जाता था। विवस्तान्-स्थान में ज्यौतिष की पढ़ाई होती थी और सोम-स्थान में औषिधयों का ज्ञान प्राप्त किया जाता था। चिकित्सा-विज्ञान यहीं पढ़े जाते थे। गरुड स्थान में यातायात, यान आदि के ज्ञान उपलब्ध होते थे। कार्तिकेय-स्थान में ब्रह्मचारी गुल्म, पत्ति, वाहिनी आदि के संचालन की शिद्या प्राप्त करते थे। कौवेर-स्थान में ब्रह्मचारी गुल्म, पत्ति, वाहिनी आदि के संचालन की शिद्या प्राप्त करते थे। कौवेर-स्थान में ब्रह्मचारी गुल्म, पत्ति, वाहिनी आदि के संचालन की शिद्या प्राप्त करते थे। कौवेर-स्थान में ब्रह्मचारी गुल्म, पत्ति, वाहिनी आदि के संचालन की शिद्या प्राप्त करते थे। कौवेर-स्थान में ब्रह्मचारी गुल्म, पत्ति, वाहिनी आदि के संचालन की विद्या सीखी जाती थी।

#### प्राचीन भारत की सांप्रामिकता



यस्तु श्वेतावदातेन पश्चतालेन केतुना । वैडूयमय-दराडेन तालवृत्तेण राजते ॥—महा० विराट् , ५७-२५

स तत्र ब्रह्मणः स्थानमग्नेः स्थानं तथैव च। विष्णोः स्थानं महेन्द्रस्य स्थानं चैव विवस्वतः ॥ सोम-स्थानं भग-स्थानं कौवेस्थानमेव च। धातुर्विधातुःस्थाने च वायोः स्थानं तथैव च। स्थानं च पाशहस्तस्य वस्णस्य महात्मनः।

—वा॰ रामा॰, ऋरएय॰, ऋ॰ १२

भारद्वाज-त्राश्रम में समतल मैदान, भिन्न-भिन्न प्रकार की हय-गजशालात्रों का वर्णन त्राया है। सांप्रामिक शिद्धा के लिए इन सब की ऋति त्रावश्यकता थी। र

विश्वामित्र के आश्रम में भिन्न-भिन्न प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों की शिचा का उल्लेख हैं।
गुरुसान्दीपिनि के आश्रम का वर्णन महाभारत के समापर्व के ५४ वें अध्याय में हुआ
है। कृष्ण-वलराम शिचार्थ वहाँ गये थे। उस आश्रम में सांग वेद पढ़ाये जाते थे। वेदों के ६
आगंग शिचा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्यौतिष और निरुक्त हैं। ब्रह्मचारी को इन विषयों का
अध्ययनन करना पड़ता था। लेख्य, गिणत गान्धर्ववेद, वैद्यक, हस्तिशिचा, अश्वशिचा
धनुर्वेद आदि की भी वहाँ पढ़ाई होती थी। कृष्ण-बलराम ने इन विषयों का
ज्ञान प्राप्त किया था।

ततस्तौ जग्मतुस्तत्र गुरुं सान्दीपिनिं पुनः ।
गुरुशुश्रूषारागयुक्तौ धर्मज्ञौ धर्मचारिणौ ।।
व्रतमुत्रं महात्मानौ विचरन्ताववन्तिषु ।
श्रहोरात्रैश्चतुष्षष्ठ्या सांगान् वेदानवापतुः ।
लेख्यं चगणितं चोभौ प्राप्तुतां यदुनन्दनौ ।
गान्धर्ववेदं वैद्यं च सकलं समवापतुः ।।
हस्तिशिद्यामश्वशिद्यां द्वादशाहेन चाप्नुताम् ।
तातुभौ जग्मतुर्वीरौ गुरुं सान्दीपिनिं पुनः ।
धनुर्वेदं चिकीषार्थं धर्मज्ञौ धर्मचारिणौ ।
ताविष्वासवराचार्यमभिगम्य प्रग्णम्य च ॥

—महा०, सभा०, ऋ० ५४

ियराट् पर्व के तीसरे ऋध्याय में कुछ ऐसे विषयों का उल्लेख है, जो ऋाश्रम में ऋवश्य पढ़ाये जाते होंगे। ज्यौतिष, पित्त्यों का ज्ञान, शक्कन-विद्या, ऋत्तकौशल, नीतिशास्त्र ऋादि

१. "स ब्राह्मणस्याश्रममभ्युपेत्य महातमनो देवपुरोहितस्य । ददशं रम्योटजब्रचदेश महद्वनं । क्रिवंरस्य रम्यम् । ने वृत्तानुदकं भुभिमाश्रमेषुटजांस्तथा । न हिंस्युरिति तेनायमेक श्वागतस्ततः ॥ बभूव हि समा भूमिः समन्तात पंचयोजना । शाद्वलेबंहुमिराच्छन्ना नीलवेंड्यंसिन्नमैः ॥ चतुःशालानि शुक्राख्य शालाश्व गजवाजिनाम् ॥"

<sup>-</sup>रामा० वा०, अयो०, अ० ८६ स्त्रीर ६०

भी पाठ्य-विषय थे। च्ित्रय-ब्रह्मचारी अश्वशिचा, अश्व-चिकित्सा, वृषभलच्चण-परिज्ञान भी प्राप्त करता था।

ज्यौतिषे शकुनज्ञाने निमित्ते चाचकौशले । ब्राह्मे वेदे मयाधीते वेदांगेषु च सर्वशः ॥ धर्मार्थकाममोचेषु नीतिशास्त्रेषु पारगः । पृष्टोऽहं कथयिष्यामि राज्ञः प्रियतमं वचः ॥

—महा०, विराट्, ऋ० २८--२६

वृषभानिप जानामि राजन् पूजितलच्यान् । येषां मूत्रमुपाद्याय ऋषि वन्ध्या प्रसूयते ॥—विराट् , ऋ॰ ४-२

मनुस्मृति में वेदत्रयी, दण्डनीति, श्रान्वीचिकी, श्रात्म विद्या, वार्त्तारम्भ श्रादि को पाठ्य-विषय के रूप में वर्णित किया है।

> त्रे विद्योभ्यस्त्रयीं विद्यां दराइनीतिं च शाश्वतीम् । स्रान्वीचिकीं चात्मविद्यां वार्त्तारम्भश्च लोकतः ।

> > —मनु, ऋ० ७-४३

वार्ता के अन्तर्गत कृषि-विद्या, पशुपालन-विद्या, व्यापार आदि आते हैं। दर्गडनीति राज-काज चलाने की विद्या है। अन्वीचिकी के अन्तर्गत सौख्य, योग और लोकायन (नास्तिक-वाद) आदि आते हैं। बृहस्पति का कहना है कि राजन्य-छात्र के लिए दो विषयों का पढ़ना आवश्यक है। वे दो विषय वार्ता और दर्गड-नीति हैं।

वार्त्तां दर्ग्डनीतिश्च बाईस्पत्याः। — कौटिल्य ऋर्थशास्त्र

उशना के मत में दएडनीति ही शिक्ता का प्रबलतम विषय है। सभी ज्ञान-विज्ञान के प्रारम्भ ऋौर ऋन्त दएडनीति में ही है।

दगडनीतिरेका विद्येखौशनसा ।--कौटिल्य

कौटिल्य के मतानुसार आ्रान्वीित्त्की, वेदत्रयी, वार्त्ता श्रौर दग्डनीति ब्रह्मचारियों के पढ़ने के विषय हैं।

# चतस्र एव विद्या इति कौटिल्यः।

उपर्यु क्त ग्रंथों के अवलोकन से यही पता चलता है कि आश्रमों में सभी प्रकार के ज्ञान-प्रदान की व्यवस्था थी। शिक्षा पाये हुए स्नातक ज्ञानी-विज्ञानी, शूर, योद्धा, कृषक, व्यापारी, शासक, नीतिज्ञ, वैद्य और नाविक के रूप में राष्ट्र की सेवा करते हुए पाये जाते थे। किसी-किसी आश्रम में पत्ति, गुल्म, वाहिनी-संचालन की भी शिक्षा दी जाती थी।

पुरातन भारत में भारतीय चार वर्गों में विभक्त थे। ब्राह्मण, चित्रय, वेश्य और श्रद्ध। शिचा की व्यवस्था प्रथम तीन वर्गों के लिए ही थी। श्रद्धों की शिचा पर कम ध्यान दिया जाता था। सेवा और परिचर्या के कार्य ही उनसे लिये जाते थे। आयों की शिचा-प्रणाली का यह एक गुष्तर दोष है। तथापि श्रद्ध उठने की चेष्टा करते थे। महाभारत-काल में एकलव्य ने उचकोटि की युद्ध-विद्या प्राप्त की थी। जो श्रद्ध राच्स-दल, आयेंतर-दल में मिल जाते थे, वे भी पूर्ण शिचा प्राप्त कर आयों का मुकाबला करते थे।

भारतीय शिद्धा, तथा तत्संबंधी प्रवेश-नियम और अनुशासन स्त्रादि का विशद वर्णन कल्प और सूत्रग्रंथों में पाया जाता है। आश्रमों में प्रवेश पाने के लिए मनुस्मृति तथा सभी सूत्रग्रंथों में यही विधान पाया जाता है कि विद्यार्थों प्रवेश पाने के पूर्व अपना उपनयन-संस्कार करा लें। उपनयन-संस्कार के अधिकारी ब्राह्मण, चृत्रिय तथा वैश्य वर्ग के लड़के होते थे। ब्राह्मण-बालको का उपनयन आठ वर्षों की उम्र में होता था। चृत्रिय-बालको का उपनयन ग्यारह वर्षों की उम्र में होता था। चृत्रिय-बालको का उपनयन ग्यारह वर्षों की उम्र में और वैश्यों का बारह वर्षों की उम्र में। प्रत्येक मानव-बालक की अंतर्वृत्तियाँ प्रायः एक-सी होती हैं। सब में आत्मामिन्यंजन और आत्मप्रवर्द्धन की वृत्तियाँ पाई जाती हैं। तब आश्रम में प्रवेश पाने के लिए उपर्युक्त वर्गों के बालकों के उपनयन-संस्कार में उम्र का सवाल क्यों उपस्थित किया जाता था १ इस प्रश्न का संतोष-जनक उत्तर नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि चृत्रिय और वैश्य-कुमारों को अधिकतर दंडनीति, आन्वीचिकी और वार्चों का अध्ययन करना पड़ता था। ग्यारह वर्षों के पूर्व इस प्रकार की शिद्या यदि छोटे बच्चों को दी जाय, तो वे लामान्त्रित न होंगे।

कौटिल्य अर्थशास्त्र के पंचम अध्याय में यह निर्देश है कि चूडाकर्म के पश्चात् बालक को वर्णमाला और श्रंक का ज्ञान उपलब्ध करना चाहिए। उपनयन-संस्कार के पश्चात् वेदत्रयी, आन्वीचिकी तथा अन्य विद्याएँ सीखनी चाहिए।

मनुस्मृति के अनुसार चूडाकर्म जन्म से प्रथम तथा तृतीय वर्ष में होता है। पर गणित का सीखना इस छोटी उम्र में अन्मनोवैज्ञानिक प्रतीत होता है। आश्वलायन ने चूडाकर्म का समय जन्म के तृतीय वर्ष में रखा है। तीसरे वर्ष में बच्चा गिनती सीख सकता है।

चूडाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः।
प्रथमऽब्दे तृतीये वा कर्त्तव्यं श्रुतिचोदनात्।। – मनु, ऋ० २।३५
तृतीये वर्षे चौलं यथाकुलधर्म वा। – ऋारवलायन

उपनयंन के बाद बालक त्याग और तप का जीवन व्यतीत करता था। वह ब्रह्मचारी कहलाता था। ब्राह्मण-ब्रह्मचारी कपास का बना वस्त्र पहनता था, मुंजमेखला कमर में बाँधता था, हाथ में बेल या पलास का दंड ब्रह्म करता था और कृष्णमृग का चर्म व्यवहार में लाता था। च्निय-ब्रह्मचारी रेशमी वस्त्र पहनता था, मौबींमेखला कमर में बाँधता था, इसी की चाप की डोरी बनती थी, खेर या बड़ का दंड ब्रह्म करता था और दह मृग का चर्म प्रयोग में लाता था। वैश्य-ब्रह्मचारी ऊन की घोती पहनता था, कपास की बनी मेखला कमर में बाँधता था, बकरे का चमड़ा प्रयोग में लाता था और उदुंबर का दंड ब्रह्म करता था। — मनु०, अ० २, ३६।४१।४४।४४।

ऋांश्रम में प्रवेश पाने के लिए इन सामग्रियों की पूरी ऋपेचा थी। परिधेय वस्त्रों की भिन्नता तथा दंडों की विविधता से यही ऋनुमान किया जा सकता है कि शिचा-प्रणाली में भी ऋवश्य विषमता होगी। एक ही प्रकार की शिचा सभी ब्रह्मचारी प्राप्त नहीं करते थे। ब्राह्मण, चित्रय तथा वैश्यों के लड़कों की शिचा के दृष्टिकोण ऋवश्य विभिन्न थे। उनके साधारण ऋौर मानसिक वय में भी विभिन्नता थी। ऋतः ऋाश्रमों में प्रवेश पाने के लिए उपनयन-संस्कार का होना ऋनिवार्य था। जो चित्रय-ब्रह्मचारी किशोरावस्था प्राप्त कर शिचा का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, वे इन नियमों का उल्लंघन भी करते थे।

जिस समय वाल्मीकि के राम विश्वामित्र के साथ बक्सर-स्राश्रम में शिचार्थ जा रहे थे, उस समय उनके हाथों में दंड की जगह धनुष-वाण थे, सिर पर शिरस्त्राण, ऋंगुलियों म गोध-चर्म के ऋंगुलित्राण और चमकती तलवारें भी साथ थीं।

विश्वामित्रो ययावये रामो महायशाः। काकपत्त्वधरो धन्वी तं च सौमित्रिरन्वगात्।। तदा कुशिकपुत्रं तु धनुष्पाणी स्वलंकृतौ। बद्धगोधांगुलित्राणौ खङ्गवन्तौ महायुती।।

--वाल्मीकि रा०, बाल०, ऋ० २२

द्रोण के आश्रम में भी जहाँ कुरुपुत्र और पाग्डुपुत्र साथ-साथ सैनिक-शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, प्रवेश-नियमो का पालन नहीं करते थे। संभवतः वयस्क होने के पूर्व उन्होंने भी घोती, दंड, चर्म और मेखला आदि धारण किये होगे।

श्राश्रम-जीवन, श्रनुशासन और श्राचार पर ही श्रवलंवित था। श्राश्रम-जीवन के ध्येय की पूर्ति के लिए श्रावश्यक कमों को चालू रखना ही श्राचार है। श्राचार का मूल श्रावार, श्रनुकरण श्रोर रूटीन-प्रवृत्ति है। श्राचार वाह्य जगत् से संबद्ध है श्रोर छात्रों को बाह्य जगत् से ही इसे प्रहण कर श्रपनाना पड़ता है। श्रनुशासन के लिए एक श्रोर शोभन, स्वस्थ श्रोर सुविकसित श्रध्यापक की श्रावश्यकता है श्रोर दूसरी श्रोर जिशासु, उत्सुक तथा श्रविकसित श्रिष्य की। श्रनुशासन के सहारे ही चरित्र निर्मित होते हैं श्रीर मनोविकारों का दृढीकरण इनके द्वारा ही संभव है।

श्राचार्य श्रीर ब्रह्मचारी दिन-भर में तीन बार मिलते थे श्रीर प्रार्थना करते थे। प्रातः श्रीर संध्या श्रीन प्रज्वलित की जाती थी श्रीर शिष्य तथा शिच्नक प्रज्वलित श्रीन के उत्तर श्रीर बैठते थे। श्राचार्य पूर्व की श्रीर मुँह किये हुए श्रीर ब्रह्मचारी पश्चिम की श्रीर मुँह किये। ब्रह्मचारी चरण छू कर श्राचार्य को प्रणाम करता श्रीर उनके हाथो पर जल छिड़कता था। दाहिने घुटने को नृतन कुश पर रखकर शिच्नक के सामने घुटने टेकता था।

श्राचार्य प्रथम वैदिक मंत्र पढ़ता श्रीर श्रन्तेवासी उसे दुहराता। प्रतिप्रातः ब्रह्मचारी को महाव्याहृति सावित्री मंत्र पढ़ना पड़ता था। सूर्य जव कुछ ऊपर चढ़ श्राता तब वैदिक पाठ प्रारंभ होता था। —श्राश्वलायन, खंड ८ श्रीर ६, श्रध्या० ८

प्रतिपातः श्रौर संध्या वह श्राग्न को सम्यक् समुचित स्थान पर स्थापित करता, वेदी को लिपता चारो श्रोर जल छिड़कता, दाहिने घुटने को श्रवनत करता, श्रन्त में सिमधा डालते हुए यह मंत्र पढ़ता था~~

त्र्राग्न ! मैं तुम्हारे लिए समिधा लाया हूँ । मुक्ते प्रभा श्रीर शक्ति दो ।
—— श्रथर्व ०, १६, ६४-१

ब्रह्मचारी को इन कर्त्तंब्यो का पालन आचार्य के इच्छानुसार करना पड़ता था। सप्ताह में दो-तीन दिन या वर्ष भर भी। अन्ययन के पश्चात् ब्रह्मचारी जब आश्रम से बाहर मिल्ला-याचन या समिधा-ग्रहण आदि के लिए निकलता तो निम्नस्थ नियमो का पालन करना उसके लिए अनिवार्य था।

- (१) कच्चे मांस को देखना, चाएडाल, श्रचिरप्रसूता बाला तथा रजस्वला स्त्री पर दृष्टिपात करना, हथकटे मनुष्य, श्मशान तथा किसी जन्तु के शव को देखना उसके लिए विवर्जित था।
- (२) ब्रह्मचारी वेद-पाठ में जब उन्नित करता श्रीर महानाम्नी मंत्र पढ़ने लगता तब उसे वस्त्रों के परिधान में हेरफेर करना पड़ता था। वह सिर पर उष्णीष धारण करता श्रीर श्राचार्य को उष्णीष, पात्र श्रीर सुन्दर गायें देता था।

त्राचार्य को प्रतिदिन वैश्वदेव यज्ञ करना पड़ना था। यदि वह स्राश्रम से कहीं स्रन्यत्र चले जाते तो योग्य ब्रह्मचारी यह यज्ञ उनके बदले करता। वैश्वदेव यज्ञ के लिए प्रस्तुत भोजन में से कुछ स्रंश लेकर स्रग्नि में डाला जाता स्रौर निम्नस्थ मंत्र पढ़ा जाता था—

त्र्यनये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, विश्वेदेवेभ्यः स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, त्र्यादितये स्वाहा।

भोजन के जल में से थोड़ा ऋंश सभी दिशास्त्रों में विल के रूप में वितरित होता तथा नच्चों, ऋतुऋों, महीनो और दिवारात्रि को भी विलयदान किया जाता था।

प्रत्येक गृहस्थ भी प्रतिदिन विल-वितरण के पश्चात् ब्रह्मचारी को भिन्ना देता। कुत्ते श्रीर पिन्नयों के भी कुछ भोजन जमीन पर फेंके जाते। --श्राश्वलायन, खंड १४, अ०२

श्राश्रम में यदि कोई दूसरे श्राश्रम के श्राचार्य, या राजा, स्नातक तथा सम्मानास्पद मित्र पधारते तो उनके श्रातिथ्य-सत्कार के लिए विशेष व्यवस्था होती थी। उनके लिए गाय श्रौर बकरे पीटे जाते थे। इस प्रकार का सत्कार श्रार्थ-सत्कार कहलाता था। पर, इन व्यक्तियों का वर्ष-भर में एक बार इस प्रकार का सत्कार किया जाता था। — खंड १५, श्रभ्या० २

पश्चिमी देशों के बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में संभ्रांत ऋतिथि, ऋाचार्य तथा महान् पंडित को पार्टी दी जाती है।

श्रध्ययन शेष कर जब ब्रह्मचारी घर लौटने को होता, तब उत्सर्ग-महोत्सव किया जाता था। उस समय उसका होर कर्म होता था। वह श्रमिषिक्त किया जाता श्रौर श्रृषम चर्म पर बिटाया जाता था। वस्त्रों श्रौर श्रलंकारों से विभूषित होता श्रौर हाथ में वंशदंड लेता तथा उत्सर्ग के पश्चात् रथ पर सवार हो घर लौटता श्रौर घर श्राने पर स्वेच्छानुसार भोजन करता था।

अध्ययन के लिए समय निश्चित रहता था। शांखायन, खंड ५, अध्याय ४, मंत्र १-२ में वार्षिक अध्ययन का वर्णन मिलता है। जब हस्ता नचत्र और आवण का समय आता, तब उपाकरण यज्ञ होता था। इसी के बाद वार्षिक पढ़ाई शुरू होती थी। वार्षिक अध्ययन में अनध्याय का सवाल अपने-आप उपस्थित होता है। अनध्याय आकस्मिक और अनिवार्य होता था।

- (१) वार्षिक स्त्रध्ययन के बीच यदि विद्युत्, पिव तथा वृष्टि गिरने के स्रवसर स्त्रा पड़ते थे स्त्रीर कुहासा पड़ता था तब ऋष्ययन बंद कर दिया जाता था ।
  - (२) श्राद्ध-भोज के दिन पढ़ाई एक दिन बंद रहती थी।

- (३) गोत्र में किसी का जन्म या मरण होता तो दस दिनों के लिए उस अन्तेवासी का पाठ बंद रहता था।
  - (४) प्रति स्रमावस्या, प्रति प्रतिपद् स्त्रीर प्रति ऋष्टमी तिथि को स्त्रनध्याय स्त्रनिवार्य था।
- (५) किसी ऋाचार्य की मृत्यु पर ऋौर सहपाठी के देहावसान पर १० दिनों के लिए ऋनभ्याय रहता था।
- (६) किसी मृतक की ऋन्त्येष्टि-क्रिया में जो छात्र मिमिलित होता, उसके लिए वह दिन ऋनभ्याय का रहता था।

ये अनभ्याय के नियम सभी प्रकार की शिद्धाओं में परिपालित होते थे।

वेदाध्ययन के नियम कुछ श्रीर भी कड़े थे। वेदों के श्रध्ययन के लिए बत्ती जलाने का समय (सूर्यास्त), पूर्णिमा के दिन, शूद्रों का पड़ोस, श्मशानभूमि श्रीर जनपद का पाश्ववर्ती जंगल, श्रनुपयुक्त समके जाते थे।

रथ की सवारी करते समय, वृत्त पर चढ़े रहने पर, जल में निमम्न रहने पर, शरीर में कष्ट रहने पर, उच्छिष्ट प्रहण करने पर, केश कटा कर स्नान न करने की दशा में, स्नान करते समय, सेना में एवं भूखे ब्राह्मण तथा भूखी गाय के सामने वेद पढ़ना मना था। यदि ब्रह्मचारी पढ़ना चाहता हो तो श्वास रोक कर सूर्य की त्रोर दृष्टि कर पढ़ सकता था।

—्शा० ऋ०४ खं०७

श्रध्ययन साढ़े पाँच मास तक चलता था । वेद पढ़ाते समय श्राचार्य पूर्व या उत्तर की श्रोर मुंह कर बैठते थे श्रोर विद्यार्थी ठीक श्राचार्य के सामने । एक साथ दो ब्रह्मचारी पढ़ाये जाते थे । छात्र का श्रासन गुरु के श्रासन से नीचा रहता था । वह न पाँव फैला सकता था श्रोर न शरीर को किसी वस्तु पर श्रवलंबित कर सकता था ।

जब ब्रह्मचारी उचित रीति से बैठ जाते तब श्राचार्य से मंत्रोचारण के लिए श्रनुरोध करते थे।

त्राचार्य 'ऊँ' मंत्र का उच्चारण करते और छात्र इसी मंत्र का द्विरुचारण करते ।

इसके पश्चात् वेदमंत्रो का पाठ होता था। मंत्र-पाठ के पश्चात् छात्र आचार्य के चरणो का स्पर्श कर चला जाता था।

मंत्राध्ययन के समय कोई ऋपना स्थान परिवर्त्तित नहीं करता था। यदि मंत्र-पाठ के समय कोई व्यतिक्रम किसी छात्र से होता, तो उसको तीन दिनों तक उपवास करना पड़ता था। साधारण प्रमाद के लिए एक दिन का उपवास पर्यात था। उपवास के दिन वह यथाशिक्त सावित्री की पुनरावृत्ति करता ऋोर ब्राह्मण को कुछ दान में देता।

—शां० सं० ८ ऋष्या० ४

जो ब्रह्मचारी ऋष्ययन समाप्त कर स्नातक रूप में जीवन बिताना चाहते थे, उन्हें भी कुछ निर्देशों का ऋनुसरण करना पड़ता था--

(१) स्नातक नग्न स्त्री की ऋोर कभी न ताके।



समाहितः पन्नगराजकेतुः विस्फारयन् याति घनुविधुन्वन् —( रामा० लंका० )

- (२) उगते और इबते सूर्य की स्रोर न देखे।
- (३) बुरे कर्भ करनेवालो पर दृष्टिपात न करे।
- (४) ऋतुमती श्रीर श्रचिरप्रसूता महिला से बाते न करे।
- (५) ऋगौष्टिक भोजन न करे। चीरण ऋगयुध का प्रयोग न करे। ऋपनी स्त्री के साथ भोजन न करे।
- (६) उच्छ वृत्ति से जीवन-यापन करे। विना माँगे यदि कुछ मिल जाय और दूसरो के लिए यज्ञानुष्ठान से जो प्राप्त हो, उससे भी निर्वाह करे। यदि इन वृत्तियों में से कोई एक प्राप्त न हो. तो वह क्रिय-कर्म और पश्र-पालन के द्वारा जीवन-यापन करे।
- (७) निश्चित समय पर ऋपनी स्त्री से संपर्क करे।
- (८) दिन को न सोवे।
- ( E ) खाली जमीन पर न पड़े।
- (१०) रात के ग्रांतिम श्रीर प्रथम पहर में जगा रहे।
- (११) त्राचार्य का परित्याग न करे।

#### त्राचार्यों के स्वाध्याय के लिए भी निर्देश थे-

- (१) स्त्री-संयोग त्र्यौर मांसभद्यण के एक दिन-रात के बाद त्र्याचार्य को वेद-पाठ करना चाहिए।
- (२) त्राचार्य भी कच्चा मांस, चांडाल, ऋतुमती तथा अचिरप्रसूता महिला पर दृष्टिपात न करें।
- (३) हजामत बनवाने पर या वमन करने पर वह वेद-पाठ न करें।
- (४) मांस खाने या श्राद्ध का ऋन्न ग्रहरण करने पर भी वेद-पाठ न करें।
- ( ५) पार्वण दिनो के पूर्ववर्त्ता दिन के अपराह्ण-काल में वेद-पाठ न करें।
- (६) इन स्राचार्यों के लिए स्रिग्निदाह, विद्युत्-विलसन, पविपात, वृष्टि, घोर घटा तथा मंत्रमावात के स्रवसरों पर वेद-पाठ विवर्जित था।

एवं ऋन्य गृह-सूत्र-ग्रंथों में भी शिक्षा के संबंध में ऋनेक मंत्रादि हैं, जो प्राचीन शिक्षा-प्रणाली के समक्तने में बड़े सहायक सिद्ध होते हैं।

पारस्करगृह्यस्त्र के द्वितीय कांड की ग्यारहवीं कंडिका में भी ऋनध्याय का प्रसंग ऋाया है। यहाँ उसका थोड़ा उल्लेख करना उचित जान पड़ता है।

- (२) जिस दिन वेग से हवा बहती थी उस दिन ऋौर ऋमावास्या के दिन वेदों ऋौर वेदांगों के लिए पूर्ण ऋनध्याय रहता था। ऋन्य विषयों की पढ़ाई जारो रहती थी।
- (२) श्राद्ध, उल्कापात, विद्युत्-विलसन, ऋतुसंधिकाल, भूमिचलन के दिन अनम्याय अनिवार्य था।

मिच्चा माँगना, समिधा लाना, जमीन पर सोना, नमकीन श्रौर तिक्त वस्तु न खाना, दंड-प्रह्म करना, श्रीन-श्रर्चना, गुरु की श्राज्ञा का पालन करना, मधु-मांस का परिहार करना, उच श्रासन पर बैठना, स्त्रियों के संपर्क में न रहना, भूठ न बोलना श्रादि ब्रह्मचारियों के कर्त्तब्य थे। बारह वर्षो तक अध्ययन करना इनका कर्त्तव्य था। अध्ययन समाप्त करने पर ब्रह्मचारी उबटन लगाकर स्नान करता, अधः (Lower) और उपरि (Upper) वस्त्र पहनता, तथा सिर पर उष्णीष धारण करता था। कानों में कुंडल, आँखो में अंजन, बाहु पर ताबीज, पाँवों में जूते और हाथों में छड़ी, इस प्रकार सजधज कर वह अपना मुँह दर्पण में देखता था।

--- पारस्कर, कांड २, कंडिका ६, मंत्र २-३१

पारस्कर ग्रह्**यसूत्र में** भी ऋष्ययन प्रारंभ करने का नक्तत्र हस्ता श्रीर मास श्रावण है।

- (१) प्राचीन युग का छात्र जल में, वृद्ध पर, प्रातः, संध्याकाल में, शव या चांडाल के देखने पर पढ़ना बंद कर देता था।
- (२) दौड़ते हुए पढ़ना मना था। दुष्कृतिवाले पुरुष को देखने पर, वाद्य-यंत्र के स्वर सुनने पर, दु:ख से रोते मनुष्य को देख कर, श्मशान भूमि पर, कुत्ते, उल्लू, शृगाल, के देखने पर, साम-गान श्रवण करने पर श्रीर विद्वान् के श्राने पर श्रनध्याय होता रहता था।
- (३) गुरु की मृत्यु पर दस दिनों तक अनम्याय होता और सहपाठी के मरने पर तीन दिनों तक (पारस्कर गृ०, कांड २, कांडिका १६)। माढ़े पाँच महीनों के अध्ययन के पश्चात् उत्सर्ग-यज्ञ होता था। किसी-किसी के मत से छह महीनों पर। पीप मास में वैदिक पाठ का उपसंहार होता था।

(मेरी दृष्टि में अध्ययन का सुन्दर समय श्रावण से पौष महीने तक समका जाता था। उष्णदेशों में यही सुन्दर समय ही है। पर, बिहार के दोनों विश्वविद्यालयों में परीक्षाएँ अब मार्च-अप्रैल में हुआ करती हैं। कितना विचारशून्य यह आयोजन है। विदेशी सरकार के देशों में जाड़ा अधिक पड़ता है और इस देश में आने पर भी ये लोग इसी समय को बड़प्पन देते थे। पर उनके समय में भी प्रायमरी और मिड्ल परीक्षाएँ पौष में हुआ करती थीं। पर, काँगरेसी-सरकार के राज्य में ये परीक्षाएँ अप्रैल-मई में होने लगीं। छोटे-छोटे बच्चों को कितना कष्ट होता है, जिसका अनुमान सहृदय सज्जन ही कर सकते हैं।)

ब्रह्मचारी जलाशय के तट पर जाकर देवता , छंद, वेद, ऋषि, प्राचीन आचार्य, गन्धर्व श्रीर अन्य आचार्य, ऋतुमास तथा पूर्वज को विल-प्रदान करता । चार बार सावित्री का पाठकर छात्र कहता—'मैंने इस वर्ष की पढ़ाई समाप्त कर दी।'

जैमिनी गृह्यस्त्रों के अनुसार भी हस्तानचन्न और आवणी पूर्णिमा वेदों के अध्ययन के आरम्भ का शुभ समय था। इस आचार्य के मतानुसार वर्षों तक वेदों का अध्ययन होता था। आचार्य को अज, मेष और गौ दिह्यणा रूप में दिये जाते थे।

कुछ त्राचार्यों के मतानुसार ब्राह्मण का अध्ययन छह वर्षों तक चलता था। सोलहवें वर्ष में गोदान-यज्ञ होता था। उसी समय उसकी दाढ़ी बनाई जाती थी। वेदाध्ययन की समाप्ति पर ब्रह्मचारी को वस्त्र, त्रासन, त्रवलेप, अंजन, दर्पण, यंत्र, वंशदंड और श्वेत उपानह् की प्राप्ति करनी पड़ती थी। वह अभिषेक कर पुराने परिच्छद का परिहार कर नये परिच्छद का धारण करता था। विद्यासमाप्ति के बाद वह मधुपर्क के लिए गुरु से अनुरोध करता था।

ब्रह्मचारियों के ऋर्ध्य-सत्कार के पात्र छह न्यक्ति होते थे--ऋाचार्य, पुरोहित, श्वशुर,

# प्राचीन भारत की सांप्रामिकता



सिहध्यज देवी भागवत में भगवती दुर्गा के सिह-फ्रंडे का वर्णन मिलता है।

राजा, मित्र त्रीर स्नातक । इसमें से अत्सेक की आसन बैठने के लिए दिया जाता था। आसन पर्यक-सा होता था। द्राह्मायण के मतानुसार आसन कुश, काष्ठ और ऊन के बने होते थे। चरणों को रखने के लिए भी आसन दिया जाता था। आसन पर बैठाकर पाद प्रज्ञालित किये जाते थे। इसे अर्व्यंजल कहते थ। इसके परचात् आचमनार्थ जल मिलता था। इसके बाद मधुपर्क। अर्व्ययन समाप्त करने पर ही ब्रह्मचारी मधुपर्क का अधिकारी होता था। मधुपर्क दिष, घृत और मधु के मिश्रण से तैयार होता था। मधुपर्क पात्र में दक्कन से आच्छक कर रखा जाता था। पर्यक पर अतिथि के आसीन होने पर गृही उनके बायें पाँव को पहले घोकर पीछे दाहिना पाँव पखारता था।

मधुपर्क लेने के पूर्व वह मधुपर्क-पात्र की ओर देखता था। तब उसे अपने हाथ में लेता था। मधुपर्क को तीन बार अंगूठे और तर्जनी से चलाता और तीन बार इसके कुछ अंश को इन्हों अँगुलियों से पृथ्वी पर गिराता। तब इसे पीता था। आचार्य साधारणतः अवशिष्ट मधुपर्क को अपने पुत्र या छात्र को देता था। मधुपर्क के पश्चात् आचमन किया जाता था। संभ्रांत अतिथि के सम्मान के लिए पशुत्रों का वध भी होता था। —पारस्कर गृह्यसूत्र, कांड १, कंडिका ३

प्रत्येक छात्र व्याहृति-मंत्र पढ़ कर हवन करता था। मंत्र इस प्रकार है--भूभे वःस्वस्वाहा। भूः स्वाहा। भुवः स्वाहा। स्वः स्वाहा।

इन मंत्रों से हवन करते समय छात्र पाक तैयार होने पर हिविष्यान्न में से कुछ श्रंश लेकर व्यंजन के साथ श्राग में डालता था। जिसका मंत्र इस प्रकार है—

> प्रजापतये स्वाहा । स्विष्टकृते स्वाहा ।

विलदैवत, पृथ्वी, वायु, प्रजापित, विश्वेदेवा, श्रापः, श्रोषि, श्राकाश, काम, रच्चोगख, पितृदेव, रुद्र श्रादि देवों को विलदान दिया जाता था। रात-दिन में एक बार विल देनी चाहिए। विल देने के स्थान घर के भीतर, भीतरी घर के बाहर, भीतरी घर के द्वार पर श्रोर शयन के पार्श्व होते थे।

द्राह्यायण गृह-सूत्र में ऋध्ययन का समय दोपहर का पूर्वभाग उपयुक्त समका जाता था। श्वोभृते प्राधीयीरन् शिष्येभ्यः। ---द्रा० प०, खं० ३, २।२०

पुरातन भारत में अध्ययन ब्राह्मण, चित्रिय और वैश्य के लिए स्त्रनिवार्य था। यदि १६ वर्षों की उम्र तक ब्राह्मण का उपनयन नहीं होता, २२ वर्षों तक चित्रय का और २४ वर्षों की उम्र तक वैश्य का, तो वे पतित सावित्रिक कहलाते थे। वे कोई यज्ञ-कर्म नहीं कर सकते थे। न अपनी उपजाति में वैवाहिक संबंध कर सकते थे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्यजाति के लिए शिक्का अनिकार्य थी और बड़ी पिनत्रता तथा कड़ी तपस्या से यह प्राप्त की जाती थी। शिष्य और शिक्क दोनों का जीवन तपस्वी और

विलर्भवः 'पृथिव्यै नमः। वाववे नमः। प्रजापत्ये नमः। विश्वेदेवेभ्यो नमः। श्रद्भ्यो नमः। श्रीवृश्वित्रस्कृतिभ्यो नमः। श्राकाशाय नमः। रखीगयोभ्यो नमः। पितृभ्यो नमः। रहाय नमः।'

संयम का जीवन था। अनुशासन उनके कर्मों के भीतर था। आधुनिक शिद्धा-प्रणाली में अनुशासन के साथ दंड का विधान जुटा हुआ है। आश्रम-जीवन में दंड के लिए कोई स्थान या। यदि शिद्धक की दृष्टि में छात्र अपने कर्चव्यों का सम्यक् पालन नहीं करता, तो उसे दंड देने के बजाय पवित्र और अधिक शिद्धित करने का उपाय किया जाता था। शिष्य और शिद्धक दोनों कर्चव्य के प्रतीक होते थे।

सैनिक-शिचालयों में अध्यापक छात्रों की मानसिक अभिकृष्य के अनुसार विद्या प्रदान करते थे। महाभारत के शुकाश्रम में पार्डुपुत्र जब सैनिक-शिचा की प्राप्ति के लिए प्रविष्ट हुए तब भीम को गदा-युद्ध-विद्या सिखाई गई। युधिष्ठिर तोमर चलाने में निपुण हुए। नकुल और सहदेव तलवार-संचालन में दच्च प्रमाणित हुए। अर्जुन ने धनुर्विद्या विशेष रूप से सीखी। धनुर्विद्या साधारणतः सब को सिखाई गई थी—

शर्यातेः प्रथमः पुत्रः शुक्रो नोम परंतपः। येन सागरपर्यन्ता धनुषा निर्जिता मही।। तत्प्रसादात् धनुर्वेदे समपद्यन्त पारगाः। गदायां पारगो भीमस्तोमरेषु युधिष्ठिरः॥ ऋसिचर्मस्य निष्णातौ यमौ सत्यवतां वरौ। धनुर्वेदे गतः पारं सन्यसाची परन्तपः॥

--- महाभारत, त्रादि०, त्रा० ३३

महाभारत के त्रादिपर्व के १३७ वें अध्याय में जिस शिद्धा-प्रणाली का वर्णन हुन्ना है, वह मानवी शिद्धा का प्रथम रूप है, जिसकी पुनरावृत्ति प्रत्येक छात्र को स्वभावतः करनी पढ़ती है। हस्तिनापुर में कुरु और पाएडवों ने साथ-साथ वृत्धों पर चढ़ना, नदी को तैर कर पार होना और मैदान में खेलना सीखा। इनमें भीम ने त्रादिमानव की ऋषिक मनोवृत्ति प्रकट की। वह कौरवों के केश पकड़ कर नदी में डाल देते। एक कौरव को दूसरे पर पटक देते। दस लड़कों को पकड़ खेते और उनके साथ जल में खेलते और हाथों से पकड़ कर पानी में हुवकी मारते। जब वे लड़के मृततुल्य हो जाते तो उन्हें छोड़ते। वेग में, लच्चय-वेध में, खाने मं, कीचड़ उछालने में भीमसेन धृतराष्ट्र पुत्रों को मात कर देते थे। त्रादिमानव की शिद्धा (Primitive type of education) के ये नमूने हैं—

जवे लच्च्याभिहरणे भोज्ये पांसुविकर्षणे । धार्त्तराष्ट्रान् भीमसेनः सर्वान् परिमर्दति ॥ हर्षात् प्रकीडमानांस्तान् गृह्य राजन्निलीयते । शिरःसु विनिगृह्यं नान् योजयामास पाग्रडवैः ॥ कचेषु च निगृह्यं नान् विनिहत्य वलाद्वली । चकर्ष कोशतो भूमौ धृष्टजानुशिरोंसकान् ॥ दशवालान्जले कीडन् भुजाभ्यां परिगृह्य सः । श्रास्तेस्म सलिले मम्नो मृतकस्पान् विग्नंचित ॥

---महा०, स्त्रादिपव, स्त्र० १३६

रामायणा-युग में जिस प्रकार विश्वामित्र और अगस्त्य के आश्रम विख्यात थे, महाभारत-युग में द्रोण का आश्रम उसी प्रकार सप्रसिद्ध था। द्रोण अपने युग के अद्वितीय और अनुपम त्राचार्य थे। द्रोण ने सर्वप्रथम प्रयाग-स्थित भरद्वाज-त्राश्रम में ऋपने पिता भरद्वाज से ही शिचा प्राप्त की थी । पर, पिता की मृत्यु के बाद जब वह आश्रम ह्रासोन्सुख हो गया, तब आपने ऋग्निवेश्य से धनुर्विद्या सीखी थी। वर्तमान उत्कल-प्रदेश के गंजम जिले के महेन्द्र पर्वत पर स्थित परशराम-त्राश्रम में भी त्रापने सांग्रामिक शिक्षा ग्रहण की। यहीं द्रोण ने वेद-वेदांत तथा अन्य शस्त्र-विद्या सीखी थी। द्रीण कट्टर ब्राह्मण थे। अपने युग के सर्वश्रष्ठ सैनिक-शिला-आश्रम के ऋाचार्य होने पर भी ब्राह्मणत्व लिये रहते थे। वेदी की शक्ल का फंडा रखते थे। हस्तिनापुर के क्रूपाचार्य की बहन क्रपी से ब्याह किया था। अश्वत्थामा इनका एकमात्र पुत्र था। एकबार जब कृपाचार्य के यहाँ पधारे थे, उन्होंने कुरु श्रीर पारहुपुत्रों को गेंद खेलते देखा था। खेलने के समय संयोग से युधिष्ठिर के अंगुलित्राण के साथ गेंद कुएँ में गिर पड़ा। सभी कुमारों ने वाण के द्वारा गेंद और श्रंगुलित्राण निकालने की पूरी चेष्टा की। पर, सफल-प्रयास न हुए । कुछ दूर पर कुमारों ने एक पके केश धनुर्धर को देखा । उन्होंने उसको घेर लिया और गेंद तथा श्रंगुलित्राण को कृप से धनुःप्रयोग के द्वारा निकालने का अनुरोध किया। धनर्धर ने कृप में एक ऐसा वाण मारा कि वह अंगुलित्राण के साथ गेंद लिये धनुर्धर के पास वापस आया । उस वृद्ध वीर की अलौकिक दत्त्वता पर सभी विस्मित हुए और उनसे परिचय प्राप्त करने के लिए उत्सुक हुए। पर, द्रोगा ने उनकी एक भी न सुनी और उनसे यही कहा कि कुमारो ! त्राप लोग इस धनुर्घर की कुशलता की चर्चा भीष्म से कर देंगे त्रीर वे जान लेंगे-'में कौन हाँ।'

कुमारों के मुख से भीष्म ने आगन्तुक का वाण्कीशल सुनकर कहा—द्रोण को छोड़कर वाण् चलाने की ऐसी अद्भुत शक्ति किसी दूसरे में नहीं है। भीष्म उनसे मिले और महाश्रम के संचालन का भार उन्हें दिया। —महा०, आदिपर्व, १४०

उस समय प्रवेश के समय ब्रह्मचारियों की जाँच होती थी, पर वह जाँच किस प्रकार की होती थी, उसका पूरा पता नहीं मिलता।

> शिष्योऽसि मम नैषादे प्रयोगे बलवत्तरः। निवर्त्तस्व ग्रहानेव अनुज्ञातोसि निखशः॥ — आदि०, अ०, १४२

किस प्रकार के प्रवेश-नियम काम में लाये जाते थे, यह उपर्यु क श्लोक से स्पष्ट नहीं होता ।

मनु श्रीर महाभारत के परवर्त्ता श्रभ्यायों से प्रवेश के संबंध में बहुत संकेत मिलते हैं। सैनिक-विद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए निम्नस्थ नियम काम में श्राते थे—

(१) सैनिक महानियालय में प्रवेश कुरुचेत्र (पुरानी दिल्ली), मत्स्य ( त्र्रालवर ) पांचाल ( रोहिलखंड ) त्रीर शूर्सेन ( मथुरा जनपद ) के रहनेवाले नौजवानों का होता था। दीर्घकाय तथा फुर्तीले मनुष्य ही सैनिक विभाग के उपयुक्त पात्र होते थे।

कुरुत्तेत्रांश्च मत्स्यांश्च पांचालान् श्रूरसेनकान् । दीर्घां ल्लाव् श्चेव नरानग्रनीकेषु योधयेत् ॥——मन्०, ऋध्या० ७--१९३ (२) सैनिक क्वात्रों के दाँत, कान, क्राँख, शमश्रु, गाँव, चरित्र क्रीर स्वास्थ्य पर पूरी नजर रखी जाती थी। खुदष्ट, सुंहनु, सुवाहु, सुमुखं, सुपाद, ऋकृश, विशालाच श्रीर जितेन्द्रिय ये गुण सैनिक छात्रों के लिए श्रावश्यक थे। — उद्योगपर्व, ऋध्याय० १५--

सैनिक विशान के आचार्यों की भी सम्मति प्रायः इसी प्रकार की है-

- (१) सैनिक अधिक उम्र के न हों। धित्यैंक कैठिन कार्य करने की स्नमता रखता हो। जाड़े और अग्रातण सहने की शक्ति उसमें अवश्य ही।
  - (२) उसके पाँव सुदृढ़ हों, कारण उसे ऋभियान में भाग लेना है।
  - (३) उसके नेत्र ठीक हीं, कारण उसे दूर से ही शत्रु को देखना पड़ता है।
  - (४) उसके दाँत सुन्दर और साफ हों।

वाल्मीकि रोमायसा में इस बात की पुष्टि मिलती है। विश्वामित्र के त्राश्रम में प्रवेश पाने के समय राम की उम्र १५ की थी।

कनषोडशवर्षों में रामो राजीवलोचनः ।—वा॰ रामा॰, बालकां॰, अ०२० किसी भी आश्रम में प्रवेश पाने पर सर्वप्रथम बला और अबला की शिचा दी जाती थी। अनेक दिनों तक कैंडेट (Cadet) को अनुसासन में रहना पड़ता था। उसे घास या पुत्राल पर सोना पड़ता था या नस्न भूमि पर। सांघारण भोजन प्रहण करना पड़ता। चौबीसो घंटे सजग रहना पड़ता एवं भूख और प्यास पर नियंत्रण रखना पड़ता था। जिस दुश्मन से लोहा लेना होता उसे बल और अबल का ज्ञान प्राप्त करने की चमता प्राप्त करना पड़ता था।

मंत्रग्रामं गृहाण त्वं बलामिवबलां तथा।
न श्रमो न ज्वरो वाते न रूपस्य विपर्ययः।।
न च सुप्तं प्रमत्तं वा घर्षयिष्यन्ति नैर्श्युताः।
च्वतिपासे न ते रामो पठतस्ताल राघव।।
बलां चातिबलां चैव सर्वज्ञानस्य मातरा।

तपसा संमृते चैते बहुरूपे भविष्यतः ॥ — वा॰ रा॰, वाल॰, ऋ॰ २२

सभी प्रकार के सांग्रामिक ज्ञान की प्राप्ति में अनुशासन की आवश्यकता है। अनुशासन में रह कर वह दराउचक, धर्मचक, कालचक, विष्णुचक तथा इन्द्रचक का प्रयोग सीखता था। चक्कों का ज्ञान प्राप्त कर वह गदा चलाना सीखता था। गदा दो प्रकार की होती थी—मोदकी और शिखरी। गदा के बाद पाश-ज्ञान उपलब्ध करता था। पाश के अनेक मेदोपमेद थे— धर्मपाश, कालपाश, वरुगपाश ऋषि। इसके पश्चात् अशनि-प्रयोग का ज्ञान उपलब्ध करता था। अशनि के दो भेद थे— शुष्क और शिक्ख। इसके पश्चात् अस्त्रों का ज्ञान दिया जाता था।

त्रस्त्रों के विविध प्रकार थे-पिनाक-ऋख, नारायण-ऋख, त्राम्नि-ऋस्त्र, वायु-ऋस्त्र, कीच-ऋस्त्र, सिंह-व्यात्र-मुखास्त्र, शृगालवदनास्त्र ऋादि ।

> सिंह्व्याव्रमुखांश्चापि कंककोकमुखानपि। गृव्रश्येनमुखांश्चापि शृगालवदनांस्तथा।।

-रा॰ वा॰, ऋध्या॰ २७: -रा॰ लं॰, ऋध्या॰ १००, श्लो॰ ४४-४८

त्रिफिथ साहब का कहना है कि हथिएरोनाम ऋस्न, सिंहज्यात्रमुखादि ऋस्न सांप्रामिक इ जिन थे। इस प्रकार के ऋस्न अंग्लं देशी में भी पाये जाते थे। इँगलैएड के प्रथम एडवर्ड

### प्राचीन भारत की सांप्रामिकता

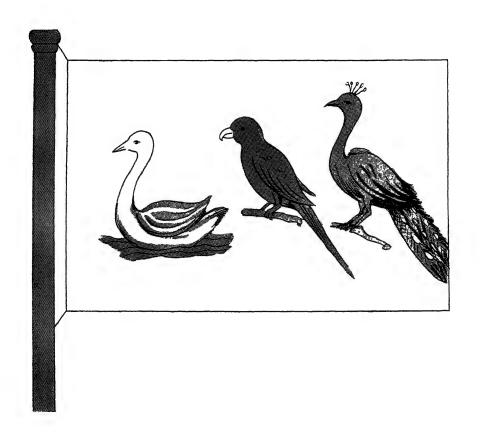

**ऋष्टमंगला पताका** (पूरा विवरण मंडा शीर्षक प्रकरण में सप्रमाण प्राप्त होगा।) ने ब्रेचीन को घेरते समय War-Wolf [अमृद्धमुखास्त्र] का प्रवोग किया था। डनबर पर आक्रमण करने के समय Cat House और Sow का प्रयोग एडवर्ड तृतीय ने किया था। हमारी दृष्टि में शस्त्रों के प्रयोग में कोई सभ्य जाति प्राचीन भारत की समता नहीं कर सकती थी।

शक्ति-प्रयोग की भी शिक्षा विविध प्रकार से दी जाती थी। रामायण के लक्ष्मण को शक्ति-प्रयोग के द्वारा ही चेतनाशूऱ्य बना दिया गया था और हनुमान् को संजीवनी बूटी के लिए हिमवान् की शरण लेनी पड़ी थी।

सैनिक कर्ण ने भी एक शक्ति ऋर्जुन के वध के लिए सुरिच्चत रखी थी। शक्ति के अपनेक प्रकार थे।

जब सैनिक छात्र विविध शस्त्रास्त्रों के ज्ञान में पारंगत हो जाता था, तब आश्रम में उसकी परीचा विविध प्रकार से होती थी।

होण ने एक बार अपने प्रत्येक शिष्य को कमगडलु और अपने पुत्र अश्वत्थामा तथा अर्जुन को एक-एक कलश हाथों में देकर कहा — "जब तक अन्य राज-कुमार अपने कमगडलु में जल भरें तब तक तुम दोनो कलशों में समीपवर्त्तों नदी से जल भरें कर ले आओ।" अश्वत्थामा और अर्जुन ने नदी न जाकर वरुणास्त्र का प्रयोग किया और जल की सुष्टि उसी स्थान में कर अपने-अपने जलपूर्ण कलश को गुरु के समीप सब से पहले अपित किया। यदि वे नदी जाते तो अन्य राजकुमारों से पहले नहीं आते।

अन्धकार में भी अस्त्र-प्रयोग सिखाया जाता था। अस्त्र-शस्त्रों के ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् इस्ती, अश्व, रथ तथा पदाति-संचालन की शिलाएँ दी जाती थीं। वीणा आदि वाय-यंत्रों की भी शिला मिलती थी।

भारतीय सेना के चार प्रमुख अवयव थे—हय, गज, रथ और पदाित । मौर्यकाल में नौ-सेना भी भारतीय सेना का एक भाग बन बैठी थी । अयोध्याकांड में निषादराज की सुदृढ़ नाविक सेना का पता चलता है । सैनिक संगठन की भी शिद्धा छात्रों को मिलती थी । इसी को इन दिनों पेट्रोल-सिष्टम, भी कहते हैं । प्राचीन भारतीय सैनिक संगठन आश्चर्य का विषय था । पत्ति सेना की सबसे छोटी दुकड़ी थी । इसमें एक रथ, एक हाथी, षाँच पैदल सिपाही तथा तीन घोड़े होते थे । सेनामुख पत्ति से तिगुना बड़ा होता था और गुल्म सेनामुख से तिगुना बड़ा । निम्नस्थ चित्रपट भारतीय सैन्य-संगठन रीति का खोतक सिद्ध होगा—

|                       | रथ         | गज           | श्रंश्व       | पदाति  | पूर्ण संख्या |
|-----------------------|------------|--------------|---------------|--------|--------------|
| (१) पत्ति-            | \$         | 2            | ą             | ¥      | १०           |
| (२) सेनामुख-          | ą          | ३            | 3             | १५     | ३०           |
| (३) गुल्म-            | 3          | 8            | २७            | ४५     | 03           |
| (४) गरा-              | २७         | २७           | <b>=</b> 2    | १३५    | २७०          |
| (५) वाहिनी-           | <b>⊏</b> १ | <b>ন</b> ং   | २४३           | ४०४    | 590          |
| (६) पृतना-            | २४३        | २४३          | ७२९           | १२१५   | २४३०         |
| (७) चमू-              | ७२६        | उइ्छ         | २१८७          | ३८४५   | ७३६०         |
| (८) ऋनीकिनी-२१८७      |            | <b>२</b> १८७ | <b>६५,६</b> १ | १०६३५  | २१८७०        |
| (६) ऋत्तौहिग्गी-२१८७० |            | २१८७०        | ६५६१०         | १०६३५० | २१८७००       |

जैसी त्रावश्यकता होती थी, जितने शत्रु होते थे, उनसे भिड़ने के लिए उसी के ऋनुरूप सेना की दुकड़ियाँ काम में लाई जाती थीं।

विश्वव्यापी युद्ध के अवसरो पर अचौहिणी के रूप में सेना एकत्र होती थी । अन्यथा गुल्म, वाहिनी आदि से ही काम चलता था।

इसके पश्चात् सैनिक-शिद्धालय में व्यूह-रचना की शिद्धा दी जाती थी। इस विद्या के अधिकारी वे ही होते थे, जिसे सैनिक-विज्ञान का पूरा परिचय प्राप्त होता था। अभियान (March) और आक्रमण (Attack) के समय व्यूह-रचना की आवश्यकता होती थी। शत्रु पर विजय प्राप्त करने तथा शत्रु की विचार-शक्ति को लुप्त करने में व्यूह-रचना बड़ी सहायक होती थी। व्यूह-रचना के लिए अनवरत अभ्यास तथा नैपुण्य अपेच्य थे। जिस समय सेना क्च करती थी, उस समय दंड के रूप में उसकी रचना होती थी। दण्ड-व्यूह की जरूरत उस समय होती थी जिस समय चारो ओर से आक्रमण की आशंका होती थी। सेना जब शिविर में रहती थी, या विश्राम करती थी, तब उसकी रचना कमल-व्यूह में होती थी।

— त्र्रानिपुराणः — मनु० ऋष्या० ७ । १८७

बड़े-बड़े सैनिक-विद्यालयों में छात्रों के भोजनादि पाचक बनाया करते थे। वर्त्त मान विद्यालयों में जिस प्रकार भोजन की व्यवस्था पाचक ऋादि करते हैं, ठीक इसी प्रकार की प्रणाली ऋाश्रमों में होगी। महाभारत के ऋादिपर्व में इस प्रकार का संकेत मिलता है—

श्राहूय वचनं द्रोगो रहः सुदमभाषत । श्रन्थकारेऽर्जुनायालं न देयं ते कदाचन ॥ न चाख्येयमिदं चापि मद्राक्यं विजये त्वया ॥

-- महा०, त्रादि०, त्राध्या० १४२।३

सैनिक-शिद्धा की समाप्ति के अवसर पर दीद्धान्त-समारोह होता था और छात्रों की उपाधियाँ दी जाती थीं। राज्य-सैन्य में बड़े-बड़े पद, वर्ग तथा सम्मान थे। पात्तिक, गुलम-पित, वाहिनीपित, सेनापित, सेनानायक और बलाष्यद्ध आदि अनेक सैनिक पद थे। अर्द्ध रथ, रथ, महारथ, अतिरथ आदि भी अनेक सम्मान की उपाधियाँ थीं।

प्रत्येक सैनिक-त्राश्रम में एक त्रौर प्रथा जारी थी। जब छात्र सैनिक-शिचा प्राप्त कर त्राश्रम छोड़ने लगता था, उस समय गुरु उनसे दिच्छा की याचना करते थे। भारत के किसी भी विद्यालय में शिचा शुल्क लेकर नहीं दी जाती थी। इसलिए, विद्यार्थी खुशी से दिच्छा गुरु को देता था या गुरु भी कभी-कभी दिच्छा की याचना करते थे। विश्वामित्र ने राम से राच्चसों के संहारार्थ वधरूप दिच्छा माँगी थी। द्रुपद को कैद करने तथा उन्हें नीचा दिखाने के लिए द्रोण ने त्रर्जु नादि शिष्यों से द्रुपद का पराभव-रूप शुल्क माँगा था। इन याचनात्रों का सच्चा तात्पर्य छात्रों की बुद्धि, कुशलता, सैनिक संगठन-शक्ति, ब्यूह-रचना त्रादि को देखना था। भारतीय शिच्चक निःस्पृह त्रौर त्यागी होते हैं। पुनः छात्र जिस समय रण्चेत्र में शौर्य प्रदर्शित करते, उस समय उनकी पूरी जिम्मेवारी शिच्चको पर रहती थी। विश्वामित्र के शिष्य राम और लद्धमण के शस्त्र-ज्ञान की परीच्चा रणांगण में हुई थी, जहाँ राच्चस सशस्त्र त्रार्थ-सम्यता के ध्वंस के लिए खड़े थे। पर, द्रोण के शिष्यों ने त्रचानक द्रुपद पर भावा बोल दिया था।

साधारणतः दीच्चान्त-समारोह आश्रम में ही हुआ करता था। वहाँ समरांगण की तैयारी की जाती थी। कृत्रिम दुर्ग बनाये जाते थे। दर्शकों के लिए प्रे च्चागार निर्मित होते थे। बड़े-बड़े मंच रखे जाते थे। राज्य के सभी संभ्रान्त मनुष्य निमंत्रित होते थे। जिस दिन यह युद्ध-कला-प्रदर्शन होता था, उस दिन भेरी बजती थी। शंख फूँ के जाते थे, दुं दुभी निनादित होती थी।

वीर सैनिक छात्र सशस्त्र त्राचार्य के साथ उपस्थित होते थे। उनकी उँगलियों में श्रंगुलिन्त्राण, शरीर पर कवच, सिर के ऊपर पाग, हाथो में धनुष, कंधे पर तरकस श्रौर कमर के दोनों पाश्नों में चमकती तलवारें लटकती रहती थीं।

त्राचार्य केन्द्रस्थल पर पहुँच शंख फूँ कते थे। सभी तरुण योद्धा पंक्ति में खड़े होकर धनुष पर प्रत्यंचा इस प्रकार सशब्द वेग से चढ़ाते थे कि दर्शकों के हृदय में त्रातंक छा जाता था। शस्त्रों के प्रयोग द्वारा वे सर्वप्रथम संभ्रान्त त्र्रातिथियों का सत्कार करते थे। वाणों पर योद्धात्रों के नाम लिखे रहते थे। त्र्रपने-त्र्रपने वाणों से वे गुरुजनों के चरणों त्र्रौर कर्णों का स्पर्श कर उनके प्रति त्रपना सद्भाव प्रकट करते थे। शर तीव्र वेग से उनके पांवों त्र्रौर कानों को चूमते हुए विना चृति पहुँचाये निकल जाते थे। यही सैनिक सलामी कही जाती थी।

पदाित सैनिक के रूप में छात्रों ने अस्त्र-शस्त्र कौशल प्रदर्शित किये। हय-हस्ती तथा रथ-संप्राम छिड़े। तलवार, ढाल, गदा, शक्ति आदि की निपुणता दिखाई गई। अन्त में वैज्ञानिक युद्ध का समारंभ हुआ। वीरों ने आग्नेयास्त्रों के प्रयोग से अपिन पैदा की, जिसकी लपट से हाहाकार मच गया कि तुरत दूसरे वीर ने वक्णास्त्र से जल की सृष्टि की कि बात की बात में आग बुक्ता दी गई। वायव्यास्त्र को हाथ में लेकर इस प्रकार वायु का सर्जन किया गया कि घर, दुर्ग, वृद्ध सभी उन्मूलित-से होने लगे। इसी बीच पार्जन्य अस्त्र से बादलों का सर्जन कर वायु की गति अवस्द्ध कर दी। भीम अस्त्र से भूमि की सृष्टि की और पार्वत अस्त्र से पर्वत की। पुनः अन्तर्धान अस्त्र से सब को विलीन कर दिया। रथी के रूप में योद्धा एक च्या में उन्नतकाय हो जाता तो दूसरे च्या वामन। एक च्या में रथ के नीचे तो दूसरे च्या में ऊपर। एक च्या में रथ के नीचे तो दूसरे च्या में ऊपर। एक च्या में रथ के निचे तो विद्यार्थियों के अस्त्रकौशल का प्रदर्शन हुआ करता था। है

१. ततो बद्धागृ वित्राणाः बद्धकत्वाः महारथाः ।
बद्धतूणाः सधनुषो विविशु भैरतर्षभाः ।।—महा०, त्रादि १४४
इमौ वाणावनु प्राप्तौ पादयोः प्रत्थ पर्श्यितौ ।
रथस्यामे निखातौ मे चित्रपुं खावजिह्यगौ ।।
इमौ चाप्यपरौ वाणौ अभितः कर्णमूलयोः ।
संस्प्रान्तावित्रान्तौ पृष्ट् वेवानामय भृशम् ॥——विराट्० अ० ५४।५
आग्नेयेनासुजद् विह्नं वारुणेनासुजद् पयः ।
वायव्येनासुजद् वाणुं पार्जन्येनासुजद् वान् ॥
भौमेन प्रासुजद् भूमि पार्वतेनासुजद् वारीन् ।
अन्तर्षानेन चास्त्रेण पुनरन्तिईतोऽभवत् ॥
च्रणाद प्रांशुः चणाद हस्वः चणाच्च रथभूगं तः ।
चणान रथमध्यस्थः चणेनावतरन् महीम् ॥
सौष्टवेनामिसंयुक्तः सोऽविध्यद् विविधैः शरैः ॥—महा० १४४ । २०-१४

# चौथा परिच्छेद

## मोर्चेबन्दी की दृष्टि से पुरातन भारत का भौगोलिक अध्ययन

मोचेंबन्दी की दृष्टि से प्राक्तत भूगोल का महत्त्व-

किसी भी सेनिक और योद्धा के लिए मोर्चेंबन्दी की दृष्टि से अपने देश के भूगोल का ज्ञान उपलब्ध करना अति आवश्यक है। देश में कितनें प्रकार की जमीन है, उसके सुन्दर स्थल और प्रधान नगर किस आरे हैं, उस देश की निर्देश कहाँ से निकलती हैं और किस ओर बहती हैं; उन निदयों की गहराई और प्रवाह की प्रखरता किस प्रकार की है, उसकी पर्वत-मालाएँ किन-किन देशों को उस देश से पृथक करती हैं, उन पर्वतों की ऊँचाई कितनी है, वे पर्वत हरे-भरे वृद्धों और वनों से आच्छादित हैं या केवल चट्टानों से युक्त हैं। ये पर्वत चढ़ने योग्य हैं या दुलैंध्य। इन सभी बातों की जानकारी सैनिक के लिए अपेद्धय है।

नदी, वन, पर्वत, उपत्यका—ये सभी प्राकृत रकावटें हैं। सेना की गित में ये बाधक श्रौर सहायक होते हैं। प्रत्येक संग्राम में दो दल होते हैं। प्रत्येक दल की संगिटित सेना रहती है। प्रत्येक सेना का लच्य प्रतिपत्तों की युद्धिचकीर्षु शक्ति को नष्ट-भ्रष्ट करना है। पर्वत की घाटियों, नदियों के तटों, ससुद्र के किनारे तथा प्रधान शहरों पर जो सैन्य-दल श्रिधकार जमा लेता है, उसे हटाना विरोधी दल के लिए किटन हो जाता है। इसलिए, एक के लिए ये प्राकृत रकावटें सहायक प्रमाणित होती हैं और दूसरे के लिए बाधक।

विविध प्रकार की सहायता भी ऐसी सेना को नहीं मिल सकती। वह सेना ऐसी स्थिति में पड़ जाती है कि उसे भागने या हार मानने के ऋतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नजर नहीं ऋति।

- इस बात का स्पष्टीकरण एक दृष्टान्त द्वारा अपेद्ध्य है। मान लीजिए कि एक सेना एक जगह पर ठहरी है। इस सेना को विजय-प्राप्ति के लिए अशन, आयुध, यान, घोड़े, लाँरी, मोटर तथा अन्य युद्ध-सामग्रियों की जरूरत है। यदि इस सेना के समीप एक बड़ा शहर हो जहाँ सभी सामान सुरित्तत रह सकते हीं और वह शहर भी ऐसा हो जहाँ चारों ओर की सड़कें आकर मिली हों, तो मोचेंबन्दी की दृष्टि से इस प्रकार की सेना को विजय-प्राप्ति की बहुत सुविधाएँ प्राप्त हैं। वह शहर भी यदि नदी के तट पर बसा हो या पर्वत श्रंग पर स्थित हो या ससुद्र के तट पर, तो उस सेना के लिए मिण्कांचन-संयोग है। इस प्रकार के नगर को ही सांग्रामिक शहर (Military town) कहेंगे और ऐसी स्थित में संग्राप्त सेना विजय अवश्य प्राप्त करेगी, ऐसी आशा सभी कर सकते हैं।

संप्राम में सड़कों का महत्त्व अत्यधिक हैं। जी सेना सब से जल्दी पहुँचनेवाली सड़क अखितयार करेगी, वहीं सफलता की अधिक आशा रख सकती है। इसलिए सैनिकों को सड़कों का या विविध प्रकार के मार्गों का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। सेना के आगे बढ़ने में अथाह नदियाँ प्रत्यूह उपस्थित करती हैं। पर्वतमालाएँ भी उनकी प्रगति में रोड़े अटकाती हैं। स्रतः निदयों, पर्वतों की स्थितियों की पूरी जानकारी सैनिक को प्राप्त कर लेना स्रावश्यक हैं। साथ-साथ नदी पार होने के साधनों की भी व्यवस्था के लिए अभियन्ता-दल को सावधान रखना चाहिए। प्राचीन काल में जब वैज्ञानिक स्राविष्कार न हुए थे, स्रथाह निदयों को पार करना ऋत्यन्त किटन व्यापार था। पर्वत की घाटियाँ या पर्वतीय मार्ग संग्राम के लिए बहुत लाभदायक चीज हैं। स्राक्रमण करने में जो सैनिक-दल तेजी से दूरी तय करता है या तेजी से दूरी तय करने का साधन रखता है, उसकी पाँचो ठॅगिलयाँ घी में रहती हैं। इसलिए, संग्राम में तेज सवारियों की स्रावश्यकता महसूस होती है। घोड़े, रथ, विमान प्राचीनकाल में प्रयुक्त होते थे स्त्रीर इन दिनों मोटर, हवाई जहाज स्नादि।

भारतीय सैनिक को लहलहाते शस्यश्यामल चेत्रों को ध्यान में रखना होगा। और, पुरा-तन सैनिक इस बात पर सदा नजर रखते थे। भारत के प्रत्येक पुरातन जनपद या महाजनपद को अभियन्ता-दल रखना पड़ता था। इस दल का कार्य सड़कें बनाना, पुल बाँधना. शिविर निर्मित करना, खाई खोदना तथा वन और पर्वतों के बीच राह निकालना था।

जिस स्थान पर दो या दो से ऋषिक सड़के ऋगकर मिलती हैं, वह स्थान सांग्रामिक दृष्टि-कोण से बड़े महत्त्व का है। उसपर कब्जा करनेवाली सेना लाम मे रहती है। ऐसी सेना ऋनेक रास्तों से ऋभीष्ट स्थान पर ऋपने सैनिकों को भेज कर ऋपना काम साध सकती है। विरोधी सेना को रोक सकती है या भिड़कर परास्त कर सकती है। सैनिक को ऐसे स्थलों की जानकारी रखनी चाहिए।

सैनिक को स्मरण रखना होगा कि शैल, सरिताएँ प्राकृत रुकावटें हैं श्रीर प्राकारादि कृत्रिम रुकावटें। ऐसी रुकावटों से एक सेना तो श्रागे बढ़ नहीं सकती श्रीर दूसरी सेना को श्रपनी रहा के लिए उपाय सोचने श्रीर साधन जुटाने का श्रवसर मिल जाता है।

विगत यूरोपीय महासंग्राम में सीगफ्रीड और मैजिनीट (Maginot) सैनिक-श्रेणियों ने जर्मन-शत्रुओं को किंकर्त्त व्यविमृद्ध कर दिया था। पुनः जर्मनी को अपनी शक्ति बढ़ाने में ये श्रिणियाँ सहायक हुई थीं। प्राकारों से तीन प्रकार के लाभ होते हैं—(१) युद्ध-सामग्री की सुरत्ता (२) शत्रु-मार्ग का अवरोध और (३) आश्रय-स्थल का काम।

हमारे देश में पाँच प्रकार की रुकावटें हैं-

(१) शैल, (२) वन, (३) दलदल भूमि(४) निदयाँ श्रीर (५) मरुभूमि।

इन पाँचों में नदी का स्थान महत्त्वपूर्ण है। पुरातन काल में नदी-मार्ग से सेना आगे बढ़ती थी। नदियाँ स्कावट उपस्थित करने के साथ-साथ यातायात का भी साधन बनती थीं।

#### भारतवर्ष-

जिस देश में हम रहते हैं वह अनेक नामों से प्रख्यात है। इसके अनेक नामों में सप्तिसिंधव, हप्तिहन्दू, शिंदु, भार्ह्मवर्ष, इंडिया, हिन्दुस्तान आदि प्रमुख हैं। अविनाश बाबू अपने 'ऋग्वैदिक इंडिया' ग्रन्थ में लिखते हैं कि तत्कालीन आये इस देश को शार्ट

सप्तिषिषव नाम से पुकारते थे। ऋग्वेद का समकालीन श्रंथ त्राविस्ता में सप्तिषिषव के स्थान में हप्तिहिन्दू उल्लिखित है। चीनी यात्रियो और परित्राजको ने इस देश का नाम शिंदु रखा था जो हेदु या सिंधु त्रथवा Tiench-chu का त्रपभ्रंश है। वे इसे इंदु या इन्दु भी कहतेथे। यह नाम सिन्धु से संबंध रखता है। भरतों के नाम से इस देश का नाम भारत हुआ। ऋग्वेद में भरतों का वर्णन पराक्रमी वीरों के रूप में हुआ है। इनके गुरु विश्वामित्र थे। सुदास से इनका युद्ध हुआ था। ऋग्वेद के परवर्त्ता काल में भरत गंगा और यमुना की तराइयों में फैल गये। इन्हीं के नाम से यह देश भारत हुआ। पुराणों के अनुसार भी इस देश का नाम भारत ही था। यह हिमवान् और समुद्र के मध्य में स्थित था—

उत्तरं यद् समुद्रस्य हिमवद् दिन्न्णं च यत् । वर्ष तद् भारतं नाम यत्रेयं भारती प्रजा ॥ — वायुपुराण, १०-४५-७५

समुद्र से उत्तर तथा हिमालय से दिच्चण भारतवर्ष है, जहाँ की प्रजा भारती कहलाती थी। इस बात की पुष्टि विष्णुपुराण से भी होती है—

उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दित्त्गम्।

वर्षे तद्भारतं नाम भारती यत्र संततिः।।--विष्णु पु०, ११। ३।१।

भरत शब्द उपजाति (I'rıbe) तथा जनपद दोनों का द्योतक है। प्रख्यात उपजाति भरतों के नाम पर ही देश का नाम भारत हुआ।

हिन्दु नाम डेरियस (Darius) के पारसीपोलिस तथा नच्ची-रुस्तम शिलालेखों में मिलता है। प्रीक-इतिहास के पिता हिरोडोटस ने इसे इंडिया संज्ञा प्रदान की थी। यह इंडिया शब्द सिन्धु का विकृत स्त्रोर संशोधित रूप है। सिंधु का विकृत रूप इन्दु या इर्युज है। इर्यु से ही इंडिया संज्ञा बनी। स्काईलाक्स प्रथम ग्रीक थे जो भारत पधारे थे। इनका स्त्रागमन इस देश में ५१२ से ५१० ई० पू० के बीच हुस्त्रा था। हिकेटीयस (Hiketeus) ग्रीक भूगोल के पिता थे और भिलेटस के रहनेवाले थे और स्काईलास्क के समकालीन भी। इन्होंने इंडिया का उल्लेख स्त्रपने भूगोल में किया है। इनके ग्रंथ के स्त्रविशष्ट पृष्ठों में भारत के स्त्राठ नाम उल्लिखत हैं—इंडज, दी इंडी, केसपेपीरस का नगर (City of Kspapyrus), गन्दारी देश प्रभृति। मेगास्थनीज के पूर्व जितने विदेशी लेखक हैं, सब ने सिन्धु तथा उपरिगंगासिक्त उत्तर-पश्चिमी भारत का ही वर्षान दिया है। केवल मेगास्थनीज ने ही प्रायः समस्त भारत का वर्षान दिया है। पर, वह भी वर्ष्त मान पटना या पालिबोथरा से स्त्रीर स्त्रागे नहीं बढ़ा था।

कात्यायन ने भारत के कुछ भागों का उल्लेख किया है श्रीर श्रशोक के प्रस्तर-लेखों में जम्बूद्वीप का नाम श्राया है। इस देश का सबसे पिछला नाम हिन्दुस्तान है। हिन्दू-लेखों में विजयनगर के राजा के शिलालेख में हिन्दू शब्द सर्वप्रथम प्रयुक्त हुन्ना था।

स्वर्गीय प्रो॰ मजुमदार शास्त्री ने राजशेखर की काव्यमीमांसा के स्राधार पर कुमारीद्वीप को भारत स्त्रौर उसके उपनिवेश के स्त्रर्थ में परिगृहीत किया था— श्रयं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृतः । योजनानां सहस्रं वे द्वीपोऽयं दिल्ल्णोत्तरात् । पूर्वे किराता यस्यान्ते पश्चिमे यवनास्तथा ॥

राजशेखर ने काव्यमीमांसा के दशम श्रध्याय में इसे कुमारीद्वीप कहा है— कुमारीद्वीपश्चायं नवमः। श्रथ च कुमारीद्वीपे—

> विन्ध्यश्च पारिपात्रश्च शुक्तिमानृत्तुपर्वतः । महेन्द्रसह्यमलयाः सप्तैते कुलपर्वताः ॥

पुरातन भारत का विस्तार—उपर्युक्त कुलपर्वतों की स्थित से देश के विस्तार का पता चल जाता है। आज का विन्ध्य कल का भी विन्ध्य ही था। पारिपात्र श्रीजयचन्द्र जी के अनुसार पश्चिमविन्ध्य था, और ऋच्च पूर्वविन्ध्य। विन्ध्य भारत का मध्यभाग कहलाता था। स्वर्गीय डॉक्टर पारिजटर पारिपात्र से आधुनिक विन्ध्य-श्रेणी के पर्वत प्रहण करते थे। अराविल-पर्वत भी इसी के अन्तर्गत था। कुर्म तथा वायुपुराण के मतानुसार ऋच्चपर्वत से ही नर्मदा और तासी निदयाँ निकलती थी। पूर्वीघाट को महेन्द्र पर्वत कहते थे। टाल्मी का यही मियाराड्रोज था। किलंग तक यह पर्वत फैला था। सह्याद्रि पश्चिमी घाट है। डॉ॰ पारिजटर श्रुक्तिमान् को ही अराविल पर्वत कहते थे। पर, पीछे चल कर उन्होंने गारो, खासी, तिष्परा पर्वतों को इसके अन्तर्गत माना था। डॉक्टर आर॰ सी॰ मजुमदार श्रुक्तिमान् को सुलेमान के रूप में ग्रहण करते हैं। किनघम श्रुक्तिमान् को छुत्तीसगढ़ और वत्सर का सीमान्त पर्वत बताते हैं। सी० वी॰ वैद्य (C. V. Baidya) की दृष्टि में श्रुक्तिमान् काठियावाड़ की पर्वतमाला है।

इन कुलपर्वतो के त्रातिरिक्त चूद्र-पर्वत भी थे। उनमें श्रीपर्वत पुष्पगिरि, वेंकट, श्ररुणाचल श्रीर ऋषभ उल्लेखयोग्य हैं। ये सभी महेन्द्र पर्वत या पूर्वीघाट के चुद्र पर्वत थे। दर्दुर श्रीर नीलगिरि मलय-श्रेणी के भाग थे। वैद्र्य सह्य पर्वत का उत्तर-पश्चिमी अवयव था। नासिक के गोवर्धन श्रीर दौलताबाद के देवगिरि भी उल्लेखयोग्य चुद्र पर्वत थे।

ऋष्यमूक ऋहमदनगर से नलद्वन तक फैला था। प्रस्तवण गोदावरी तक फैला था। ऋर्जु द ऋराविल का ऋवयव था। गोवर्द्ध न यमुना तक फैला था। चित्रकृट विन्ध्य का भाग था। बरावर शैल पूर्वी विन्ध्य का भाग था। स्वर्गीय प्रिंसिपल जैक्सन वरावर शैल को गोरखिगिरि कहते थे। राजिगिरि ऋपने सुन्दर श्रंगों—गृष्ठकृट, ऋषिगिरि, वैभार, विपुल तथा पार्डव— के साथ पूर्वी विन्ध्य का भाग था।

ये कुल त्रौर च द्र पर्वत समस्त भारत में फैले हुए थे। भारतवर्ष समस्त देश को संसूचित करनेवाली संज्ञा है। ऋन्य नाम देश के खंडों के द्योतक हैं!

भारतवर्ष के खंडों के नाम—महाभारत, पुराण, वराहमिहिर श्रीर भास्कराचार्य के मतानुसार भारतवर्ष के नौ खंड थे—(१) इन्द्र, (२) कसेरुमत्, (३) ताम्रपर्ण, (४) गभस्तिमत्, (५) कुमारिक, (६) नाग, (७) सौम्य, ( $\sim$ ) वरुण, (६) गान्धर्व। किनंधम श्रपने पुरातन भारतीय भूगोल में लिखते हैं कि इन खंडों की पहचान के लिए कोई संकेत नहीं है। पर पौराणिक साद्य के श्राधार पर इन भागों के संबंध में ये संकेत मिलते हैं—

- (१) इन्द्र से पूर्वी भारत का बोध होता है।
- (२) वरुण से पश्चिमी भारत का।
- (३) कसेर से उत्तरीभारत का।
- (४) कुमारिक से मध्य या केन्द्रीय भारत का। स्रालबेदनी ने भी इस संबंध में कुछ संकेत किये हैं—
- (१) कसेरुमत् से पूर्वी भारत का बीध होता है।
- (२) ताम्रपर्ण से दिच् रण-पूर्वी भारत का।
- (३) गमस्तिमत् से दिच्य-भारत का।
- (४) नाग से दिच्या-पश्चिमी भारत का।
- (५) सौम्य से पश्चिमी भारत का।
- (६) गान्धर्व से उत्तर-पश्चिमी भारत का।
- (७) वरुण के लिए कोई संकेत नहीं है।
- (८) इन्द्रद्वीप से मध्य-भारत का।

त्रालंबेरनी का नगरसंवृत सागरसंवृत का विकृत रूप है। पर, भ्रान्तिवश वह इसे उत्तर-पूर्वी भारत समभता था।

त्रब यह बात सिद्ध हो गई है कि ताम्रपर्ण त्राधुनिक लंका था। इन्द्रद्वीप ब्रह्मदेश था। कसेरुमत् भारत के दिच्च पृर्व था। स्वर्गीय मजुमदार कसेरुमत् को मलयप्रायद्वीप समम्तते थे। गान्धर्व गान्धार का विकृत रूप है और यह सिन्धु के दोनो तटों पर फैला था।

वाल्मीकि-रामायण में भी गान्धर्व-च्रेत्र का वर्णन मिलता है-

त्रयं गान्धर्वविषयः फलमूलोपशोभितः।
सिन्धोरमयतः पार्श्वे देशः परमशोमनः।
तं च रच्चन्ति गन्धर्वाः सायुधाः युद्धकोविदाः।
तच्चं तच्चशिलायां तु पुष्कलं पुष्कलावतेः।
गान्धर्वदेशे रुचिरे गान्धारविषये च सः।। —वा० रामायण, उत्तरकांड

गान्धर्वदेश फल-मूल से सुशोभित था। सिन्धु के दोनों पाश्वों में स्थित था। इस देश की रचा रणकुशल सशस्त्र गन्धर्व करते थे। इस देश की प्रधान नगरियाँ तच्चशिला श्रौर पुष्कलावती थीं।

उपर्युक्त वर्णन का तात्पर्य यह है कि पुरातन भारत हिमवान् और समुद्र के मध्य में स्थित था। विन्ध्य और अन्य कुलपर्वत इसकी सीमा के अन्तर्गत थे। इसे अनेक निद्याँ प्राप्त थीं। ये कुलपर्वतों से निकलती थीं। इसके नौ खंडों के अन्तर्गत भारत, बर्मा, लंका, मलयप्रायद्वीप थे। हिमवान् इसका वर्षपर्वत था। हिमवान् की गणना कुल और सुद्र पर्वतों में नहीं हुई है।

ऋग्वेदिक भारत की भाँकी—ऋग्वेद के मंत्रों में भारत की सात निदयों का उल्लेख हैं। सिन्धु की सहायक निदयाँ सरस्वती और दृषद्वती दोनो, ऋग्मंत्रों में वर्णित हैं। गंगा-यसुना के नाम भी ऋग्मंत्रों में ऋगये हैं, पर ये सत-सिन्धव के बाहर हैं; कारण ऋग्वेदिक ऋगर्य सत-सिन्धव में ही रहते थे।

ऋग्मंत्रों में पंचाल, कोयल, मगध, वंग ऋादि जनपदीं का उल्लेख नहीं मिलता । किकट नाम ऋवश्य ऋाया है। विलसन ऋौर वेबर का मत है कि किकट मगध था। पर, ऋाचाय ऋविनाश इसे सप्त-सिन्धव का पर्वतीय भाग करार देते हैं।

ऋग्वैदिक भारत का विस्तार बहुत ऋल्प था। इसके उत्तर-पश्चिम में कंघार श्रीर काबुल था; उत्तर में वैक्ट्रिया, पूर्व में तुर्किस्तान। रायचौघरी की Indian Antiquities के अनुसार श्रार्य कपर गंगा से लेकर ऋफगानिस्तान तक फैले हुए थे। कुभ, सुवास्तु, कुरुभ, गुमती इसकी निदयाँ थीं। सारा पंजाब श्रार्यों के श्रधीन था। निदयों में सिन्धु, वितस्ता, श्रिसिकनी (चेनाव), पुरुषणी (रावी), विपाशा (व्यासा), शतद्व (सतजल) तथा सरस्वती प्रमुख थीं। सप्तसिन्धव में पाँच उप-जातियाँ निवास करती थीं। यास्क ने श्रपने निरक्त में इन पंच जनाः' की व्याख्या—-'गन्धर्वाः, पितरो, देवा, श्रमुरा श्रोर रत्तांसि' के रूप में की है।

तुर्वसु, यदु, श्रयाु, दृह्यु, पुरु - ये पाँच उप-जातियाँ थों । श्रन्य उप-जातियों में 'भरताः, चेदयः, गान्धाराः, किकटाः श्रीर उशीनराः' प्रमुख थे ।— ऋग्वैदिक इंडिया

ऋग्वैदिक स्रार्थ सिन्धु का महत्त्व मोर्चेबन्दी की दृष्टि से स्रतुभूत करते थे। दशम मंडल के ६४ वें स्त्रीर ७५ वें मंत्र इस बात का स्पष्टीकरण करते हैं—-

सर्वा सिन्धुः सुरथा सुवासा हिरएयमयी सुकृता वाजिनीवती। ऊर्णविती युवितः सीलमावत्युता घिवसे सुभगा मधुब्धम्॥

सरस्वती श्रीर सिन्धु श्रपनी बृहत् तरंगी वे साथ हमारी रत्ता के लिए श्रावें।
पंजाब को ही श्रायों ने युद्ध का प्रधान स्थल बना रखा था। कारण इसकी जमीन
उपजाक थी, यहाँ उच्चकोटि के घोड़े पाये जाते थे, सुन्दर बस्न प्राप्त होते थे, भोजन का
बाहुल्य था श्रीर कन की कमी न थी।

एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे सामने टास्थित होता है, वह यह कि ऋग्वैदिक आर्थ सिन्धु के मुख की ओर न बढ़ कर गंगा-यमुना की तराई की ओर क्यों बढ़े ? महेंजोदाड़ो की खुदाई इस दिशा में हमारी सहायक होती है। यदि आर्थ सिन्धु के निचले भाग की ओर बढ़ते तों महेंजोदाड़ो के निवासियों से भीषण लाहा होना पड़ता। दूसरा कारण गंगा-यमुना-तराई की उर्वरता थी।

यजु त्रीर त्रथर्वसंहिता के युगो मे त्राय गंगा-तलहटी में पूर्यातः फैल गये थे। भरतो की उपजाति यसुना तथा गंडकी के किनारे बा गई थी ऋौर इन्होंने सुदृढ़ दुर्ग भी बना लिया था। रामायण-महाभारत-युग में भारत-भूगोल ऋौर सांयामिकता की दृष्टि से उसका महत्त्व —

रामायण-युग में त्रार्य गोदावरी के दिल्ला तक घुत गये थे। जनस्थान में त्रार्य-ऋषियों का हरा-भरा उपनिवेश था। त्रगस्त्य का त्राश्रम तो उस युग में भय त्रीर त्रादर का विषय हो गया था। इस स्राश्रम में इतने विष्वंसात्मक शस्त्र तैयार होते थे कि राच्चसराज रावण के हृदय में सदा स्रातंक बना रहता था स्रोर राच्चसो की एक बड़ी छावनी यहाँ कायम हुई थी।

महाभारत-युग में साधारण भारत की बात कौन पूछे, ऋार्य काल्ख और कम्बोज से कामरूप ( ऋासाम ) तक फैल गये थे। कश्मीर से कुमारी ऋन्तरीप तक इनका दबदबा था। जयद्रथ के पिता ने द्राविड़ो को परास्त कर सिंध पर कब्जा कर लिया था। वृष्णियों ने कृष्ण के नेतृत्व में द्वारका में प्रतापशाली उपनिवेश कायम कर लिया था। चेदि, निषाद, ऋवन्ति और कर्लिंग में ऋार्य-राज्य एक माना हुआ सत्य था।

वैदिक युग में जनपद-राज्य ही थे, महाकाव्य-काल में जनपद-राज्य से महाजनपद-राज्य-निर्माण की प्रवृत्ति बलवती हो गई थी। महाकाव्य-युग में अनेक महाजनपद उत्तरापथ में थे। उनमें गांधार, मद्र, मत्स्य, कुरु, पंचाल, काशी, कोसल और विदेह अति प्रसिद्ध थे। परवर्ती युग में मगध बहुत प्रसिद्ध हो गया था और अलच्चेन्द्र (सिकन्दर) के आक्रमण के बाद साम्राज्य-निर्माण में यह सफलप्रयास हुआ था।

प्रत्येक जनपद और महाजनपद-राज्य की सीमा मोर्चेंबन्दी की दृष्टि से निर्द्धारित होती थी। सांप्रामिक आवश्यकताओं को दृष्टि में रख कर ही भारत के जनपद-राज्य कायम होते थे। इस बात का प्रमाण कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता है।

कौटिल्य कहते हैं कि प्रत्येक जनपद की सीमा पर नदी, पर्वत, वन, गुफा या कृत्रिम प्रकार का रहना त्रावश्यक है। सेतुबंध से भी सीमा सूचित होती है। शाल्मिल, शमी त्रीर चीरवृच भी सीमा पर रहते हैं।

श्रनेक जनपद मिल कर जब महाजनपद-राज्य किसी महाप्रतापी शासक के नेतृत्व में बनता था तब उसकी सीमा का निरूपण भी मोर्चेंबन्दी की दृष्टि से होता था। राज्य की सीमा के चारों श्रोर सुरद्या के विचार से प्राकार बनाये जाते थे। — कौटिल्य, श्रभ्याय २

महाजनपद के प्राकार चार प्रकार के होते थे—(१) ब्रोदिक (A water fortification), (२) पार्वत (A mountainous fortification), (३) धन्वन् (A wild tract devoid of water and overgrown with thickets) ब्रोर (४) वनदुर्ग (A forest-fortification)।

उपर्यु क कथन की जाँच के लिए कतिपय महाजनपदों की सम्यक् परीद्या—

सगध-महाजनपद — युवनच्वांग के विवरण के अनुसार मगध के उत्तर में गंगा थी तथा पश्चिम में काशी के जिले और कर्मकाशा नदी। दामोदर का उद्गम-स्थल दिल्ला में था और पूर्व में हिरस्य पर्वत (मुँसेर)। कर्णसुवर्ण या वनसंवृत सिंहभूमि भी मगध के दिल्ला में पड़ता था। समस्त मगध महाजनपद की सीमा या तो औदक कही जा सकती है या वनदुर्गमिश्रित औदक।

वृजि-महाजवपद—यह गंगा के उस पार स्थित था। इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की श्रोर था। उत्तर से दिल्ला श्रोर का विस्तार संकीर्ण था। यह गंडकी तथा महानदी के बीच था। इसकी लम्बाई ३०० मील तथा चौड़ाई १०० मील थी। मोचेंबन्दी श्रीर सांग्रामिक दृष्टिकोण से इसकी स्थिति मगघ की माँति न थी। मगघ का श्राधिपत्य प्रायः सभी मोचेंबाले मार्गो पर था।

रे, अजातरात्र, ने काशी-जनपद को भी मगध में मिला लिया था। — ले०

ये मार्ग उत्तरापथ के सभी नगरों से संबद्ध थे। वैशाली के लिच्छिवि, मिथिला के विदेह तथा वृिज — सभी एक ही उपजाति के तीन वर्ग थे। वैशाली तथा वृिज-महाजनपद हिमवान् के चरण से दिव्यण में गंगा तक फैले हुए थे। एक स्रोर इसकी पार्वत सीमा थी तो दृसरी स्रोर श्रीदक। इनके पश्चिम में गंडकी स्रोर पूर्व में महानदी। यह भी सीमा स्रोदक थी।

गान्धार-राज्य—इसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। ऋग्वेद, रामायण तथा महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है। इसके दो प्रधान नगर तच्चिशला श्रीर पुष्कलावती सांप्रामिकता की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान प्रह्ण करते थे। इस दृष्टिकोण से आंज भी इनका मान ज्यो का त्यो बना हुआ है। तच्चिशला सिन्धु के पूर्व और पुष्कलावती इसके पश्चिम में स्थित थीं। अति पुरातन काल में ये सिन्धु के दोनो पाश्वों में फैली थीं। इसके एक ओर काबुल तथा स्वाट और दूसरी ओर पर्वतीय दुर्ग थे। कालकम से इसके विस्तार में हैर-फेर होता गया। परवर्त्ती युगो में गांधार का विस्तार सिन्धु के पश्चिम तट पर सीमित हो गया था। इसकी पुरानी राजधानी पुष्कलावती थी। कनिष्ठ का नगर पुरुषपुर था और युवनच्वांग भी इसी का वर्णन देता है।

त्रुलबेरनी त्रोहिन्द का वर्षान गांधार की राजधानी के रूप में देता है। कमलों से त्रोतप्रोत पुष्कलावती भरतपुर-पुष्कर के नाम की स्मारक थी। ऐतिहासिक युग में भी बड़े पोरस का राज्य में लिम त्रौर चेनाब के बीच था त्रौर छोटे पोरस चेनाब तथा रावी के मध्य-स्थित भाग पर शासन करते थे।

जिस प्रकार पुरातन भारत के राज्य-जनपद श्रीर महाजनपद, मोर्चे को नजर में रख कर कायम होते थे, उसी प्रकार उसके प्रधान नगरों के निर्माण श्रीर संस्थापन में सांग्रामिक विशेषता रहती थी। प्रत्येक नगर सांग्रामिक श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति के लिए ही मानों बने थे।

नगरों के वर्णन देने के पूर्व वर्तमान भारत के प्राकृत विभागों पर थोड़ा विचार कर लेना वस्तुस्थिति के सम्यक् परिज्ञान के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। भारत के चार प्राकृत विभाग हैं—(१) गंगा-सिन्धु की तराई, (२) हिमालय-प्रदेश, (३) विन्ध्य-प्रदेश, और (४) दिच्छाणथ।

सिंधु-गंगा की तलहटी ब्रह्मपुत्र (लीहित्यनदी) तथा शर्मा के तटों से लेकर गोमल ऋौर बोलन तक फैली हुई है। इसका विस्तार १५०० मीलों का है। यह बृहत् चेत्र गंगा-सिन्धु तथा इनकी सहायक निदयों का वरदान है। गंगा और इसकी सहायक निदयों दिच्च -पूर्व की ऋोर बहती हैं ऋौर सिन्धु तथा उसकी सहायक सरिताएं दिच्च ग्-पिर्चम की ऋोर। गंगा तथा सिन्धु-परिवार के बीच एक ऊँचा भूभाग है जो सतलज और यमुना के बीच पड़ता है। इसी बृहत् टीले की स्थित के कारण गंगा-परिवार को एक ऋोर बहना पड़ता है तो सिन्धु-परिवार को दूसरी ऋोर।

राजपुताने का थार-महत्स्थल श्रौर श्रराविल-पर्वत भी सतलज-सिन्धु तथा यमुना के बीच है। निदयों के निचले भाग की श्रोर यह महत्स्थल श्रौर पर्वत है श्रौर उनके उपिर भाग की श्रोर कुरुच्चेत्र का उन्नत स्थल है। उत्तर-भारत की निदयों की यह कुरुच्चेत्र-विभाजक रेखा है। सिन्धु तथा इसकी सहायक निदयों से सिक्त चेत्र पंजाब कहलाता है, जो ऋग्वैदिक सुग में सप्तिस्थिव कहलाता था। सिन्धु तथा उसकी सहायक निदयों की सम्मिलित धारात्रों से सिक्त च्रत्र सिन्धु या सिंध्राज्य कहलाता है, जो श्रधुना पाकिस्तान का प्रधान प्रान्त है।

गंगाचेत्र (Gangetic plain)—गंगा की तलहटी, जो गंगा और उसकी सहायक निदयों तथा ब्रह्मपुत्र से सदा सींची जाती है, विश्व की सबसे अधिक उर्वरभूमि समभी जाती है। आयर संस्कृति, दर्शन, शासनपद्धति, नीतिशास्त्र तथा ज्ञान-विज्ञान का आदिस्थल यही च्रित्र है। संसार के और भी देशों की भूमि, जो इस अन्तर्वेद की समानान्तर रेखा पर पड़ती है, प्रायः गंगाचेत्र के समान ही सुप्रसिद्ध है। चीन की हियांग-पीली-हो नदी की तलहटी तथा भिजुदेश की नाइल की तलहटी भी अति उर्वर हैं तथा अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं ज्ञान के लिए विख्यात हैं।

ऋग्वैदिक युग में सिन्धु-तलहटी का जलवायु वर्ष भर शीतल रहता था। इसी कारण वर्ष को तत्कालीन ऋार्य शरद् कहा करते थे। मथुरा के चारों ऋोर ऋरएय थे। रामायण, भागवत तथा रघुवंश में इन वनो के वर्णन मिलते हैं। यहाँ हाथी भी पाये जाते थे ऋौर इनका उपयोग समर में होता था। हस्तिनापुर का नाम ही इस बात का द्योतक है कि उत्तरापथ में प्रचुर परिमाण में हाथी मिलते थे। सिन्धु-तलहटी में घोड़े ऋधिक पाये जाते थे। बौद्ध-जातको से पता चलता है कि सिन्धु के घोड़े काशी तक विक्री के लिए ऋगते थे।

#### भारतवर्षे की बनावट सांग्रामिकता के दृष्टिकोण से-

मेरी इच्टि में भगवान ने भारत को सांग्रामिक देश के रूप में निर्मित किया है। एशिया महादेश का यह मुकुटमिण है स्त्रीर इसके मध्य में स्थित है। यह विश्व के इतिहास की प्रभावित करने की चमता रखता है। यह भागवती प्रकृति की गोद में स्थित है। इसके उत्तर में तषारमंडित नगराज हिमवान् अपनी भयावह ऊँचाई का अणुबम लिये प्रहरी के रूप में भारत की रचा के लिए सदा खड़ा रहता है। क्या सामर्थ्य किसी राष्ट्र में कि उस त्रोर से भारत में त्राक्रमणार्थ प्रवेश पा सके। इतना ही नहीं, जाड़े त्रीर गर्मी से भी इस देश का परित्रारा करता है। सामयिक वायु की गति को अवरुद्ध कर भारत में असीम वृष्टिपात कराता है। इसकी हिमराशि उत्तरापथ की नदियों को सदा जल से भरे रहती है। इस पर्वत से निकली हुई निदयों की धारा में, उनके जल में श्रीषधियाँ श्रीर उपजाक मृत्कण इस प्रकार मिले रहते हैं कि सभी तराइयाँ धन-धान्य से परिपूर्ण त्रीर शस्य-श्यामल बनी रहती हैं। इस देश के तीन स्रोर नीलसागर लहराते हैं स्रीर ऋपनी उर्मिमालास्रों से भारत का पाद-प्रचालन प्रत्येक चुण करते रहते हैं। देश के मध्य में विनध्य पर्वत विराजमान है, जो शताब्दियों तक दिवाण की रवा विदेशी लुटेरों से की। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट तथा अन्य पर्वत देश के दुर्ग या सिंजफ्रीड लाइन हैं। ध्वंसात्मक शस्त्रों के त्राविष्कार के पूर्व नदियाँ भी शत्रुत्रों के मार्ग में रोड़े ऋटकाती थी। राजपूताने के मस्तस्थल, विन्ध्यारस्य ऋौर ब्रह्मपुत्र ऋादि ने दुश्मनों के मार्ग में कॉटे विछा रखे थे।

इन प्राकृत मोर्चें को रखते हुए भी इस देश पर एक आक्रमण के बाद दूसरे आक्रमण होते रहे। विदेशी लुटेरो ने इसे शांति से प्राकृत वैमन का उपभोग करने नहीं दिया। इस देश के शस्यश्यामल चेत्र, इसके विविध माँति के फल-मूल, इसके सुन्दर जीव-जन्तु, इसके स्वर्णादि धातु तथा हीरे-मोती और जवाहर विदेशियों के हृदय में सदा लूट-खसोट के भाव प्रेदा करते रहे। आज भी सारे विश्व की हिष्ट इसी पर लगी रहती है।

ऐसे देश के नगरों के निर्माण में सदा सांग्रामिक भाव काम करते थे। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि महाजनपद की राजधानी के लिए आवश्यक है कि वह दो निदयों के संगमस्थल पर स्थित रहे। जहाँ संगमस्थल प्राप्त न हो सके, वहाँ राजधानी ऐसे जलाशय के तट पर स्थित हो, जहाँ का जल कभी नहीं सूखे। नगर के दुर्ग आयताकार, वृत्ताकार या समचतुर्भु जाकार हों। दुर्ग के चारों ओर कृत्रिम नहर हो, जो स्थल और जलमार्गों से संयुक्त हों। प्रत्येक दुर्ग के चारों ओर तीन खाइयाँ हों। प्रत्येक खाई एक दूसरे से छह या छह से अधिक फीट की दूरी पर हो। प्रथम खाई ८४ फीट चौड़ी और १८ से ३० फीट तक गहरी हो। तीसरी खाई ६० फीट चौड़ी और १५ से ३० फीट तक गहरी हो। खाई के तट पत्थरों तथा ईंटों के बने हो। इन खाइयों का ऐसे जलाशयों से सम्पर्क हो, जिनके जल का मांडार अच्च हो। खाई में घड़ियाल और कमल रहें।

सबसे भीतरी खाई से २४ फीट की दूरी पर ७२ फीट चौड़ी श्रौर ३६ फीट कॉ ची चहार-दीवारी बनाई जाय। प्राकार के बाहर चलने-फिरने के मार्ग बंद रहें श्रौर पग-पग पर रुकावटें जानुभंजनी (Knee-breaker), कॉटे तथा सर्पाकार हथियार के रूप में, स्थित हों।

- कौटिल्य ऋर्यशास्त्र, ऋष्याय ३

भारतवर्ष के प्राचीन नगर प्रायः इसी प्रकार बने थे। पुष्कलावती, हस्तिनापुर, कान्य-कुब्ज, त्रागरा, कौशाम्बी, त्रयोध्या, प्रयाग, शृंगेरपुर (मिर्जापुर), काशी, बक्सर, पटना, मुंगेर, भागलपुर त्रादि प्राचीन नगर हैं। सभी निर्देश तट पर त्रवस्थित हैं। प्रत्येक घाट त्रीर मार्ग पर रोक रहा करती थी। पुरातन युग में स्थल की अपेद्या नदी यातायात के लिए अति सुगम थी। सामुद्रिक कप्तान डेरियस ने काबुल नदी के उद्गमस्थल से सिन्धु नदी के मुख तक जल-यात्रा ही की थी। सिकन्दर ने भी मेलम से सिन्धु के मुख तक त्राट सौ नावो पर ससैन्य जल-मार्ग से ही यात्रा की थी। नदी का महत्त्व मोर्चे की नजर से बहुत बढ़ा-चढ़ा था। पुरातन काल में सड़कें नदी के तट से ही होकर जाती थीं। पहाड़ों के बीच भी मार्ग बने रहते थे। विस्ति पंत्रा पंत्रा की संदेशहर दशरथ की मृत्यु के पश्चात् भरत के पास मेजे थे, वे नदी-तट तक प्रसुत पर्वतो को देखते हुए जा रहे थे। भरत उस समय केकयराज्य में में थे। वे दूत वस्तुतः गंगा श्रीर यमुना के उपरिभाग होकर गये थे त्रीर उनके मार्ग में हस्तिनापुर पड़ा था।

—वाल्मीकि रामायण, ऋयो॰ कां॰, ऋष्या॰ ६८. १६-२२

सिकन्दर जब भारत पर चढ़ श्राया था तो उसे इन निदयों को उस स्थल पर पार होना पड़ा था जहाँ इनका उद्गम स्थल था श्रीर धारा श्रित संकीर्ण थी। श्रकबर श्रपनी फौजों को श्रागरा से श्रम्बाला ले गया था। इसके पश्चात् हिमालय-मार्ग का उसे श्रनुसरण करना पड़ा। हिमालय-मार्ग से यहाँ तात्पर्य उस पथ से हैं, जो गंगा के उपरि भाग के किनार-किनारे होकर जाता था।

गंगा के किनारे के मार्ग श्रीर सरयू के तटवर्ती पथ बड़े महत्त्वपूर्ण थे। विश्वामित्र के साथ राम श्रीर लद्मण जब बक्सर, रात्त्त्सों के विनाश के लिए, जा रहे थे, तब उन्होंने सरयू के किनारेवाले मार्ग को श्रपनाया था। निदयों के उपिर प्रवाह की श्रपेत्ता निम्न-प्रवाह श्रल्प

१. केकय-पंजाब के गुजरात, शाहपुर तथा भेलम जिलों का विस्तार केकय-राज्य का विस्तार था। 8

विष्न उपस्थित करते हैं। कारण, अन्य निदयों के मिल जाने से गंगादि की निम्न धारा चौड़ी होती गई। प्रधान नगर नदी के तट पर इसलिए निर्मित होते थे कि शत्रु के अभियान को घाट पर रोकना बहुत सहज था। जो सेना घाट पार होना चाहती है, उस पर आसानी से आक्रमण करने के लिए नदी के दोनों तटों पर सैन्य छिपा लिये जाते थे।

उदभांडपुर (श्राधुनिक श्रोहीन्द) सिन्धु के तट पर बसा है। श्रटक से कुछ ऊपर। श्रटक का नाम ही इस बात को सूचित करता है कि यहाँ शत्रुश्रों की सेना श्रटक जाती थी, श्रागे बढ़ नहीं सकती थी। शेरशाह ने हुमायूँ की काबुल से श्राती हुई फौज को रोकने के लिए रोहतास- दुर्ग बनाया था। मुहम्मद गजनी सीधे गोमल होकर भारत श्राया श्रोर सिन्धु को डेरा-इस- माइल खाँ के नीचे, ठीक भक्खर (Bhakhar) के पास पार किया।

इन दिनो श्रटक-पुल से हम पेशावर जाते हैं। काबुल जाने के लिए कुशलगढ़-पुल पार होना पड़ता है। श्राज भी नावों का कचा पुल बनाना पड़ता है, जब हम कलाबाग, दरयाखाँ श्रीर गाजीघाट के पास सिन्धु पार होने लगते हैं।

सिधु-प्रदेश में इन दिनो दो पुल हैं—एक सुक्कर के पास श्रीर दूसरा कोरही के पास । संभवतः, इधर पाकिस्तान की सरकार ने श्रीर पुलो का निर्माण किया हो। श्रटक तथा भेलम के बीच की भूमि संग्राम के लिए बहुत उपयुक्त है।

तक्तिशिला—यह पूर्वी गांधार की राजधानी थी। यह काबुल, कम्बोज तथा कश्मीर की राह पर पड़ती है। पुरातन काल में यह तीन स्थलो पर ऋपना प्रभुत्व रखती थी। ऋाज भी यह रावलिंडी में सबसे बड़ी सेना स्थित रखने की पूरी क्षमता रखती है।

यदि उत्तर-पश्चिम से शत्रु भारत पर त्राक्रमण करता था, तब उसे रोकने की पहली चेष्टा त्राफ्तगानिस्तान में होती थी। यदि सफलता वहाँ हाथ न लगती, तो सिन्धु के घाटों पर शत्रु को रोकने की चेष्टाएँ होती थीं। यदि यहाँ भी दैव प्रतिकृल हुत्रा, तो प्रथम युद्ध रावलिंडी में छिड़ता। सैनिक-दृष्टिकोण से पंजाब की नदियों पर स्थित सभी नगर त्रौर सभी घाट समानरूप से महत्वपूर्ण हैं।

ऋग्वैदिक आर्थ इस प्रदेश के सांग्रामिक महत्त्व को पूर्णतः महसूस करते थे। ऋग्वैदिक सुदास ने भरतों से रावी के तट पर युद्ध किया था और पोरस सिकन्दर से फेलम के तीर पर लड़ा था। शेरशाह ज्योंही भारत का सम्राट् हुआ, उसने पंजाब की निदयों का महत्त्व अनुभूत कर दित्त्य-पश्चिम पंजाब में अनेक दुर्ग और तोपखाने तैयार करवाये, छावनी कायम की। पंजाब में रोहतास-दुर्ग बनाने का उसका मुख्य अभिप्राय यही था कि जो दुश्मन उत्तर-पश्चिम से भारत पर आक्रमण करने का साहस करे, उसकी गित वहीं रोकी जाय।

जो शत्रु पंजाब की निदयों को पार होता तो स्वभावतः वह कुरुच्चेत्र आ पहुँचता। कारण, यही स्थल गंगा-सिन्धु-तराइयों को ियभाजित करता है। पुरातन भारत के सभी स्थलों से कुरुच्चेत्र सैनिक दृष्टि-विन्दु से अधिक महत्त्वपूर्ण था। कुरुच्चेत्र की मोचेंबंदी विलच्चण है। इसके उत्तर में हिमालय, दिच्चण में मारवाड़ का धार-मरुत्स्थल और अराविल का सधन वन रोमांचकारी है। यहीं से दिच्चण और पंजाब के बीच जाने का मार्ग है। कुरुच्चेत्र में पहुँचते ही आक्रमणकारी सैन्य विपन्ची सैन्य को लोहा लेने के लिए खड़े देखकर

विचारमन हो जाता है। वह उत्तर की श्रोर ताकता है तो हिमवान को देखता है। जो उसकी राह को रोके श्रड़ा श्रीर खड़ा है। जब दिव्यग्-मार्ग पर दृष्टिपात करता है, तब मारवाड़ के मस्त्स्थल श्रीर श्रराविल के श्ररण दुःखद दृश्य उपस्थित करते हैं। परास्त होने पर उत्तर या दिव्या की श्रोर मुड़ना मृत्यु का श्रालिंगन करना है या भूखों मरना है श्रीर बर्फ में गलकर समाधिस्थ होना है।

इसलिए, शत्रु साहस बटोर कर या तो खुले मैदान में जी-जान से लड़ेगा या पंजाब की निदयों के तटवर्त्ती मार्ग को पकड़ कर नौ दो ग्यारह होगा। जो युद्ध यहाँ छिड़ेगा, वह भारत के भाग्य का ऋन्तिम निर्ण्य करेगा। विजयी सैन्य गंगा-यमुना की तराइयों के मार्गों का ऋषिस्वामी बन बैठेगा। साथ-साथ विन्ध्य-मार्ग भी उसी के ऋषीन रहेगा।

इसी कुरुत्तेत्र में भीष्म के सेनापतित्व में कौरवो ने पारडवो से युद्ध किया था। स्वर्गीय डॉक्टर पार्जिटर का मत है कि सिंघ पंजाब प्राच्य—ग्रंग, वंग, कामरूप, ग्रीर किलग की उपजातियों ने कौरवों का साथ दिया था। पारडवों के सहायक मत्स्य, पंचाल, मगघ त्रादि राज्य थे। गुजरात, राजपूताने के निवासी तथा चुद्रक मालव भी कौरवों के संघाती थे। पूर्व तथा पंजाब से जब कौरव-सेना पारडवों से लड़ने के लिए चल पड़ी, तब मत्स्य देश की राजधानी उपप्लव से पारडव-सैन्य उत्तर की ग्रोर बढ़े, जिस में कौरवों के सैन्य मिल न सके।
—एशियाटिक सोसायटी का जर्नल, १६०८ ई०. प्र०३०६

प्रायः इसी स्थल के त्रास-पास में तिरौवरी की लड़ाई मुहम्मद गोरी त्र्रौर पृथ्वीराज में हुई । तिरौवरी से ३ मील दित्तिण पानीपत है। वहीं बाबर इब्राहीम लोदी को हराया था। सन् १७६१ ई० में मराठों ने त्राहमद शाह त्राब्दाली से यहीं संब्राम छेड़ा था। ये सभी लड़ाइयाँ युगान्तर उपस्थित करनेवाली थीं।

हस्तिनापुर के बाद कन्नीज का स्थान बड़े महत्त्व का है। उत्तरापथ का यह सांग्रामिक शहर है। कन्नीज कीष्ट की सातवीं शती से लेकर १० वीं शती तक उत्तर-भारत की राजधानी के रूप में महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहण करता रहा। युवनच्वांग के अनुसार यह ३६ मील लंबा और हैं मील चौड़ा शहर था। इसके चारो ओर सुदृद्ध प्राकार और गभीर खात बने थे। पूर्व पार्श्व में गंगा बहती थी और उत्तर-पश्चिम में शुष्क नदी की धार थी। उत्तर-पूर्व में छोटी गंगा और दिच्चण में गहरी खाई थी। इसी खाई से होकर सड़क शहर में प्रवेश करती थी।

प्रयाग—यह एक दूसरा महत्त्वपूर्ण नगर हैं। कन्नौज से सड़क सीधे गंगा के किनारे प्रयाग आती थी। प्रयाग गंगा-यसुना के संगम पर स्थित है। प्रयाग से शृंगवेरपुर (मिर्जापुर) सेना आसानी से जाती थी। गंगा पार होने का घाट शृंगवेर में ही था। रामायण-युग में ५०० नावों का गरोह यहाँ तैयार रहता था। प्रत्येक नाव पर एक-एक सौ नाविक सशस्त्र युद्ध के लिए भी बद्धपरिकर रहते थे। पुरातन भारत के प्रत्येक घाट पर सेनाएँ सुरह्मा के लिए तैयार रहती थीं।

नावः शतानां पंचानां केवर्त्तानां शतं शतम् सन्नद्धानां तथा यूनां तिष्ठन्त्यम्भस्यचोदयत् ॥

--वाल्मीकि रामा०, श्रयो०

काशी—शृंगवेरपुर के पश्चात् काशी प्रधान सैनिक पड़ाव थी। यह गंगा के वामतट पर स्थित है। इसके उत्तर-पूर्व में वर्णा नदी है और दिच्ण-पश्चिम में अस्सीनाला। बनारस से रामगढ़ एक सड़क इसी अस्सीनाला होकर जाती है। यहाँ भी अनेक युद्ध हुए हैं।

बक्सर—यह भी एक अपर सांग्रामिक नगर है। यहीं से गंगा-तराई की जमीन की सतह नीची होती है। बक्सर को उपरि और निम्न देश का मध्य-भाग (Upper-lower Country) कहना उचित है। बक्सर के समीप भी सेनाएँ गंगा नदी पार होती थीं। बक्सर के बाद गंगा की धारा चौड़ी होती जाती है। जिस शक्तिशाली सेनानायक के हाथ में बक्सर आ जायगा, उसी का प्रभुत्व बिहार-बंगाल-मार्ग पर रहेगा। यहाँ से सेना सीधे बंगाल उसी सड़क पर चलती हुई पहुँच जायगी। शेरशाह ने हुमाँयू को यही परास्त किया था। क्लाइव ने मुगलों की सेना को यहीं हराया था। बक्सर पर कब्जा करना मगध तथा बंगाल को अपने हाथ में रखना है। लंकापित रावण भी बक्सर के सैनिक-महत्त्व को समकता था। अतः, उसने इसके पार्श्व में बड़ी छावनी रखी थी। ताडका, सुबाहु, मारीच प्रभृति रावण की छावनी के प्रमुख व्यक्ति थे। रामायण-युग में कोसल का अभ्युदय इसी बक्सर युद्ध के उपरान्त हुआ।

पटना का निर्माण सैनिक-दृष्टिकोण से हुन्ना था । कहा जाता है कि गंगा के उस पार से वृजिलोग नावो पर ससैन्य इस पार न्नाकर मगध को तंग करते थे। न्नाजातशत्रु ने भगवान् बुद्ध से परामर्श लेकर पाटिलपुत्र का निर्माण ठीक गंगा-शोण के संगम पर किया न्नीर एक बड़ी फौज यहाँ रखी। इसने वृजियों का छका छुड़ा दिया। इस जनश्रुति में कहाँ तक तथ्य है, मैं कह नहीं सकता, पर मोर्चैबन्दी की दृष्टि से पाटिलपुत्र संस्थापित हुन्ना था।

मेगास्थनीज के वर्णन क अनुसार इस नगर के चारो श्रोर ३० हाथ गहरी खाई थी। उस समय पटना सिटी के समीप शोण्मद्र गंगा से मिलता था। पर, श्राज इन दो निदयों का संगम दीनापुर के समीप है।

मुँगेर — पटना के बाद पूर्वी भारत के शहरों में मुँगेर या हिरएय पर्वत का स्थान बड़े माकें का है। हिरएयपर्वत मुँगेर से सटा था। महाभारत में यह मोदिगिरि के रूप में वर्णित है। इसके सांग्रामिक महत्त्व को ध्यान में रखकर मीरकासिम मुर्शिदाबाद से बंगाल की राजधानी हटाकर मुँगेर लाया था। एक बड़ा दुर्ग भी बनवाया था। यहाँ गंगा के उस पार जाने का सुन्दर घाट भी है। गंगा का दिच्छा तट अधिक महत्त्व का था। शेरशाह ने ग्रेंडट्र के रोड इसी कारण बनवाई थी। प्रायः समस्त भारत पर आधिपत्य स्थापित करने में गंगा के दिच्छा तटवर्ती पाटलिपुत्र ही मौर्य-शासनकाल में समर्थ हुआ था।

वैशाली ऋौर मिथिला— गंगा के उत्तरी किनारे पर वैशाली और मिथिला के स्थान भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, पर ये स्थल पाटिलपुत्रादि की समता नहीं कर सकते थे। गण्यतंत्र का उपभोग करते हुए ये स्थल सुख-समृद्धि से युक्त थे, पर भारत के किसी भी भाग पर प्रभुत्व स्थापित करने की चमता इनमें न थी।

वैशाली गंडकी के पूर्व थी और आज यह बसाढ़ गाँव में भग्नावस्था में पड़ी-पड़ी अपने दुर्भाग्य को कोस रही है। मन्न दुर्गों, प्राकारों तथा खाइयों के अवशेष आज.भी नेत्रों के सामने उपस्थित होते हैं और उसके अच्छे दिनों की याद दिलाकर इदय में टीस पैदा करते हैं। चीनी परिव्राजक युवनच्वांग के यात्रा-काल में वैशाली के वैभवपूर्ण प्रासाद आश्चर्य के विषय थे।

अयोध्या—यह सरयू-तट पर स्थित थी। रामायण-युग में यह १२ लीग लम्बी श्रौर तीन लीग चौड़ी थी। इसकी सड़कें सुविभक्त थीं। इसके चारो श्रोर प्राकार थे। प्राकार के चारो श्रोर बड़ी गहरी श्रौर बड़ी चौड़ी खाइयाँ थीं। यह धन-धान्य से पूर्ण थी श्रौर श्रनेक यंत्रों, श्रायुधो श्रौर श्रायुधागारों से संयुक्त थी।

कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान्। निविष्टिः सरयूतीरे प्रभूतो धनधान्यवान्।। श्रायता दश च द्वे च योजनानि महापुरी। श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्तमहापथा।। कपाटतोरणवतीं मुविभक्तान्तरापणाम्। सर्वयंत्रायुषवतीमुषितां सर्वशिल्पिभः।। दुर्गगंभीरपरिखां दुर्गमन्येदुरासदाम्।।

--वाल्मीकि रा०, बाल०, ऋष्या० ५

लंकापुरी भी चौड़ी तथा बहुत ऊँची चहारदीवारी से घिरी थी। प्राकार के चारों त्रोर खाइयाँ थी, जो चौड़ी त्रीर गहरी थीं। प्रत्येक खाई में भयंकर यंत्र लगे थे। खाइयाँ त्रथाह थीं त्रौर उनमें प्राह त्रौर मीन निवास करते थे। नगर में हद कपाट लगे रहते थे। प्रत्येक द्वार पर ऐसे यंत्र लगे रहते थे, जिनसे विभिन्न प्रकार के शस्त्र शत्रुत्रों पर चलाये जाते थे।

हदृबद्धकपाटानि महापरिघवन्ति च। चत्वारि विपुलान्यस्या द्वाराणि सुमहान्ति च।। तत्रेषूपलयंत्राणाि बलवन्ति महान्ति च। स्रागतं प्रतिसैन्यं तैस्तत्र प्रतिनिवार्यते।। सौवर्णस्तु महांस्तस्याः प्राकारो दुष्प्रधर्षणः। स्रगाधा ब्राह्वत्यश्च परिला मीनसेविताः।।

—वाल्मीकि रा॰, लंकाकांड, ऋष्या० २

रामायण, महाभारत, कौटिल्य, ऋर्थशास्त्र, पुराण तथा चीनी यात्रियों के बृत्तांत से यह बात स्पष्ट है कि भारत के सभी नगर सांग्रामिक ऋावश्यकता श्रों की पूर्त्ति के लिए निर्मित हुए थे। उनकी बनावट प्रायः एक-सी थी।

देश के मार्ग—देश के मार्गों का अध्ययन सैनिक-दृष्टिकीण से भूगोल के छात्रों तथा सैनिकों के लिए अति आवश्यक है। हमारे देश के मार्गों का शृंखलाबद्ध इतिहास अभी तक देखा नहीं जाता। यत्र-तत्र मार्गों के सम्बन्ध में विद्वानों के विचार बिखरे पड़े हैं।

त्रार्य किस मार्ग से भारत त्राये, इस सम्बन्ध में नाना सुनि त्रौर नाना मत के सिद्धान्त लागू होते हैं। डॉ॰ पार्जिटर ने एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के जर्नल, ए॰ २४७-३०० में यह मत प्रकट किया था कि त्रार्थ भारत में गढ़वाल-कमायुँ-मार्ग से त्राये। त्रायों को निस्संदेह उन स्थलों में प्रवेश था जहाँ से गंगा त्रौर सिन्धु निकलती हैं। पामीर, कम्बोज के रास्ते जो भारत में त्र्याते हैं, उनसे वे पूर्णातः परिचित थे। चीनी तुर्किस्तान में भी उनके उपनिवेश थे। भारत से तिब्बत त्र्याने-जाने के भी मार्ग थे।

- (१) एक मार्ग श्रीनगर से लेहा जाता था।
- (२) दूसरा काली-कमायूँ-मार्ग था।
- (३) नेपाल का गंडकी-भोटिया-कोशी-मार्ग था।

त्राठवों शती में भिच्चुशांतिरिच्चत तथा ग्यारहवीं शती में दीपंकर श्रीज्ञान, जो भागलपुर के कहलगाँव के निवासी थे, तिब्बत नेपाल-मार्ग से ही गये थे। पाग्डुपुत्रों को भी इन मार्गी में से ऋनेक का ज्ञान था।

श्रन्य मार्ग उत्तर-पश्चिमी श्रीर उत्तरी थे। बृटिश-राज्य के युग में इन दो मार्गों का बड़ा महत्त्व था। बृटिश छावनी चित्राल श्रीर गिलगिट में रहती थी। गिलगिट तथा रावलिंडि के बीच बृटिश-सरकार के दस-बारह सैनिक-शिविर थे। सन् १६४० ई० में भारत सरकार ने दो वायरलेस स्टेशन पंजगुर श्रीर गिलगिट में स्थापित करने का विचार स्थिर किया था। इस व्यवस्था से पंजगुर से कराची समाचार पहुँचता है श्रीर गिलगिट से दिल्ली। पर, इसीके बाद भारत का बॅटवारा हुआ। श्राज भी गिलगिट, पंजगुर श्रीर चित्राल के महत्त्व मोर्चे के खयाल से ज्यो के त्यो हैं। पाकिस्तान, भारत तथा पश्चिमी राष्ट्र इन रास्तो का सैनिक महत्त्व खूब समक्तते हैं श्रीर भारत-गरातन्त्र के कश्मीर-श्राधिपत्य को रोकने का यथासाध्य नैतिक यत्न कर रहे हैं।

मारतीय मार्गों के संबंध में राविलनसन ने एक ग्रंथ—Intercourse between India and the Western world—लिखा है। इस पुस्तक में तीन बड़े व्यापारी-मार्गों पर प्रकाश डाला है। इसका प्रकाशन सन् १९१६ ई० में हुआ था। इसमें अति पुरातन काल से लेकर रोम के पतन तक के समय पर विचार किया गया है। जिन तीन मार्गों का विवरण इस पुस्तक में दिया गया है, वे—-(१) फारस-खाड़ी-मार्ग—Persian Gulf-route (२) भीम मार्ग—Overland route (३) घूम-घुमैयाँ सामुद्रिक मार्ग—Circuitous searoute.

फारस-खाड़ी-मार्ग सबसे ऋघिक प्राचीन ऋौर सबसे ऋघिक सरल ऋौर सुगम है। यह सिन्धु के मुख से प्रारम्भ होता है और यूकेटीज (Euphrates) तक जाता है। इस नदी के समीप इस मार्ग की ऋनेक शाखाएँ फूटती हैं—एक शाखा-मार्ग Autioch को जाता है और दूसरा Lavartine बंदरगाह को।

भौममार्ग का प्रारम्भ भारत की घाटियों से होता है। यह मार्ग बाल्ख (Balkh) को जाता है श्रौर बाल्ख से श्राक्स (Oxus) नदी होकर कास्पियन सागर को पहुँचता है। बाल्ख से भौम-मार्ग द्वारा भी यात्रा होती है।

सामुद्रिक मार्ग से एडेन, स्वेज ऋौर स्वेज से यूनान (इजिप्ट) की यात्रा की जाती थी ऋौर ये ही व्यापार के मार्ग थे।

श्रन्य विदेशी लेखक, जिसने भारतीय मार्गों का श्रन्ययन किया था, वह मेगास्थनीज है। ऐरियन (Arrian) तो मेगास्थनीज को विश्वासपद लेखक समम्तते हैं, पर स्ट्राबो (Strabo)

इन्हें फूठा लेखक बताते हैं। पर, हमारे देश में मेगास्थनीज श्रादर की दृष्टि से देखे जाते हैं। इन्होंने राजकीय मार्ग ( Royal Road ) का वर्णन दिया है। यह राजकीय पथ सीमान्त-प्रदेश से पाटलिएन तक जाता था। मौर्यशासन के पूर्व राजकीय मार्ग का कोई उल्लेख नहीं मिलता। राजकीय पथ का निर्माण सैनिक-दृष्टिकोण से हुन्ना था। सांग्रामिक न्नावश्यकतान्त्री की पूर्ति, साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण और सैन्य-संचालन आदि इस मार्ग-निर्माण का लच्च था।

इस मार्ग का विस्तारपूर्वक वर्णन मेगास्थनीज ने किया है-

- (१) गांधार की राजधानी पृष्कलावती से इस मार्ग का प्रारम्भ होता था ऋौर तद्वशिला तक आता था।
  - (२) तत्तरिशला से सिन्ध के बाद फेलम तक आता था।
  - (३) भेलम से व्यास तक । यहीं व्यास के समीप सिकन्दर ने एक स्मारक बनाया था।
  - (४) व्यास से चलकर यह मार्ग सतलज तक पहुँचता था।
  - (५) सतलज से यमना तक।
  - (६) यमुना से हस्तिनापुर होते हुए गंगा तक।
  - (७) गंगा से अनुप शहर तक और वहाँ से कन्नीज तक।
  - (८) कन्नीज से प्रयाग तक और प्रयाग से पाटलिएन तक ।
  - (६) राजधानी पाटलिपुत्र से गंगा के उत्तर तामलुक तक जाता था।

पर, ऐतिहासिक प्रमारा के अनुसार मेगास्थनीज पाटलिपुत्र (पालिबोथरा ) से आगे नहीं बढ़े थे। इस दीर्घ-मार्ग के प्रत्येक मील पर दरी-निर्द्धारण के लिए एक-एक पत्थर गाड़ा गया था। यहाँ स्मरण रखना होगा कि चन्द्रगुप्त मौर्य के पूर्व भी इस देश में सड़कें थीं। चन्द्रगुप्त ने उन सड़कों को सञ्यवस्थित रूप प्रदान किया था।

वाल्मीकि रामायरा के ऋयोध्या कांड में ऋवध से हस्तिनापुर होते हुए गिरिव्रज के मार्ग का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यह गिरिव्रज केकयराज की राजधानी था। कर्निघम ने इसे जलालपुर कहा है जो भेलम के तट पर स्थित था। तीन गिरिव्रजों के उल्लेख मिलते हैं-एक मगध में, दूसरे केकय में श्रीर तीसरे वाह्निक में।

> दत्तपथ्याशना दूता जन्मः स्वं स्वं निवेशनम्। केकयांस्ते गमिष्यन्तो हयानारुह्य संमतान् ॥ ते हास्तिनपुरे गंगां तीर्त्वा प्रसङ्मुखा ययुः। कुरुजांगलान् ॥ पांचालदेशमासाद्य मध्येन विष्णोः पदं प्रेचमाणा विपाशां चापि शाल्मलीम् । नदीर्वापीतटाकानि पल्वलानि सरांसि च।। ते श्रान्तवाहना दूता विक्राप्टेन सता पथा। गिरिव्रजं पुरवरं शीघ्रमासेदुरंजसा ॥

एरियन (Arrian) तथा अन्य यूनानी इतिहासकारों के ग्रंथों से पता चलता है कि सिकन्दर ने भी व्यास तक सङ्कें बनवाई थीं । चन्द्रगृप्त मौर्य की सड़कों की माप सिकन्दर के कर्मचारियों के कागज पत्रों से संप्राप्त हुई थी। मौर्य-साम्राज्य का विस्तार हेरट (Herat) तक था।

हमारे देश में शाक, हूण, तुर्क, पठान श्रादि ने श्राक्रमण कर श्रपना श्राधिपत्य जमाया था। ये सभी विदेशी थे। शाक पश्चिम मार्ग से भारत में श्राये थे। हूण श्रौर तुर्क उत्तरी-पश्चिमी से श्रौर पठान कंधार होकर काबुल के रास्ते भारत में श्राये। भारत से बाल्ख जाने का मार्ग भी चालू था। बाल्ख की राह पंजशीरी घाटी होकर जाती थी। पंजशीरी नदी के तटवर्त्ता मार्ग से काबुल नदी के किनारे-िकनारे चलते हुए यात्री बाल्ख पहुँच जाते थे। राहगीर काबुल नदी के तटवर्त्ता पथ का भी श्रनुसरण करते हुए खैबर पहुँच जाते थे श्रीर वहाँ से पेशावर जाते थे। सेना भी इसी मार्ग का श्रनुसरण करती थी।

पुरातन काल में यात्री काबुल नदी पार होकर किपशा त्राते थे। काबुल नदी काबुल शहर के पश्चिमवर्त्ती पर्वत से निकलती है और सिन्धु में गिरती है।

चीनी यात्रियो त्रौर परिवाजको के विवरणों से भी भारतीय पथो का पता चलता है। फाहियान को मार्ग उदयन-स्वाट तराई, बुनीर-तराई, गांधार, तच्चिशला, पुरुषपुर, बान्नु, भाइड तथा मथुरा होकर गुजरता था। युवनच्वांग का मार्ग भी कपी-शीह, लंपो, गांधार, पुष्कलावती, पुरुषपुर, उदमांडपुर, उदयन, तच्चिशला, उरसा, कश्मीर, राजपुरी टक्का, जलंधर, कलुट, शतद्रु तथा मथुरा होकर पड़ता था। जिस शहर में सभी स्रोर के रास्ते मिलते हो, सैनिक-दृष्टिकोण से स्रपूर्व महत्त्व रखता है। बाल्ख सांग्रामिकता के विचारविन्दु से बड़ा महत्त्वपूर्ण नगर था। विश्व के इतिहास में जो स्थान कौनष्टांटीनोपुल (कस्तुनतुनियाँ) स्रथवा एलेक्जेंड्रिया को प्राप्त है, वही स्थान बाल्ख को भी। स्थल-मार्ग से भारत-प्रवेश की यह कुंजी था। एशिया की सभी सड़कें स्राकर यहाँ मिलती थी। बाल्ख को इसी कारण सिकन्दर ने स्रपने स्रमियानो का केन्द्र बना रखा था।

सांप्रामिक श्रावश्यकताश्रों की पूर्त्ति के लिए मार्ग की कीमत श्रत्यधिक है। मार्ग से ही फीजे राज्य के किसी भी स्थान में श्रांत शीघ भेजी जा सकती हैं। शांति, समृद्धि, संग्राम, यातायात की सुविधाएँ मार्ग ही पर श्रवलंबित हैं। मौर्य-साम्राज्य की सफलता का कारण पाटिलपुत्र से सीमान्त तक का मार्ग ही है। सुज्यवस्थित मार्ग-ज्यवस्था के कारण ही चन्द्रगुप्त मौर्य तथा उसके वंशज भारत को श्रिषक सुख, शांति श्रीर समृद्धि प्रदान करने में समर्थ हुए। सुगम श्रीर सुज्यवस्थित मार्ग के ही कारण श्रशोक बौद्धधर्म के विश्वजनीन संदेश को इतना ज्यापक थोड़े समय में बना सके। शेरशाह भी श्रपने श्रत्य शासन-काल में जो इतने ज्यापक श्रोर श्रमर सुधार कर सके, उसका श्रिषक श्रेय 'प्रेंडट्रंक रोड' को है। देश के ज्यापार की वृद्धि श्रीर सफलता के लिए भी सुज्यवस्थित मार्ग श्रपेच्य है। भारतीय मार्ग निदयों की धाराश्रों से जुटे रहते थे। घाटों पर नावों का जमधट रहता था। घाट का प्रमुत्व भारतीय नाविकों के हाथों में था, जो श्रपने शासक को किसी प्रकार का 'कर' दिया करते थे।

भारत चिरंतन काल से अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है। प्रकृति ने भारतीयों को वीर बनने के सभी सामान दिये हैं। यदि वे इसका सदुपयोग न करें, तो प्रकृति का क्या दोष है ? भारत ने किसी भी आक्रमण्कारी के सामने सिर अवनत नहीं किया। पददिलत होने पर भी युद्ध-चिकीर्षु प्रवृत्ति को आर्थ-जाति खो न सकी थी। इस जाति के साधु-संत, महात्मा में भी लड़ने की शक्ति विद्यमान रहती है। इस देश के महात्माओं ने अन्तः-शत्रु काम, क्रोष, लोभ,

मोह, मद, मात्सर्य से भीषणा संग्राम छेड़ उनपर विजय पाई है। इस देश के अन्तिम महात्मा मोहनदास करमचंद गाँधी थे, जिन्होंने पाशविक शक्ति को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से कुचल कर भारत को आजाद किया था।

किसी भी जाति के संरच्चण के लिए लड़ने-भिड़ने की प्रवृत्ति तथा प्रतिहिंसा की भावना का रहना ऋति ऋावश्यक है। जब तक जाति या राष्ट्र में ऋन्याय रोकने की शक्ति होगी, हिंसा के प्रतिशोध के प्रबल भाव होगे, जब तक ऋपने पाँवों पर खड़े रहने की हिम्मत होगी, जब तक उस जाति की नस-नस में ऋात्म-सम्मान के भाव भरे होंगे, तब तक वह जाति जीवित रहेगी और विश्व के ऋादर का पात्र बनी रहेगी। तब तक उस जाति में राम, कृष्ण, चन्द्रगुप्त, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, राणा प्रताप, शेरशाह, और गाँधी नजर ऋावेंगे। राष्ट्रोत्थान के ये ही वीर मार्ग-निर्माता थे।

# पाँचवाँ परिच्छेद पुरातन भारतीय युद्ध-धर्म

जगत् के प्रारंभिक विकास के साथ ही संग्राम की भावना मानवता के साथ जुटी हुई है। विकास का ऐसा कोई भी युग नहीं मिलता, जहाँ चेतन प्राणियों के बीच संघर्ष न छिड़ा हो। पशु-पत्ती, कीट-पतंग में भी लड़ने-भिड़ने श्रीर एक दूसरे से बढ़ कर रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। त्राचार्य फीजर्ड (Fitzgerald) का वक्तव्य है कि युद्ध त्राँघी, भूकंप, ज्वाला-मुखी तथा तरंग-प्रवाह की भाँति प्राकृत दृश्य है। अतीत, वर्त्तमान तथा भविष्य सभी कालों में यह तरंग लहराती नजर त्राती है। युद्ध क्र्रता का ही प्रतीक न बन जाय, इसे रोकने की प्रशंसनीय चेष्टाएँ चेतन मनुष्यों ने की है। एक राष्ट्र जब दूसरे से लड़ रहा है, तब युद्ध-सम्बन्धी कतिपय नियमो का परिपालन आवश्यक हो जाता है। व्यक्ति-व्यक्ति के बीच भी यदि सम्राम छिड़ा हो, वहाँ भी कुछ नियमों का पालन विश्वहित की दृष्टि से ऋपेद्य है। उदाहरण के लिए मल्लयुद्ध लीजिए। कुश्ती में कमर के निचले भागो पर श्राघात करना ऋषर्म करार दिया गया था। महाभारत में इसीलिए जरासंघ तथा दुर्योधन के भीम द्वारा निधन में अधर्म की गुंजाइश है। दो मनुष्य जब आपस में लड़ते हो, उस समय छिप कर तीसरे को उन लड़ाकू मनुष्यो में एक पर शस्त्र चलाना और उसका वध करना ऋधर्म समका जाता था। रामचन्द्र जैसे त्रादर्श मनुष्य को भी वालिवध के लिए दोषी करार दिया जाता है।

यद्ध-धर्म का स्थिरीकरण दो परस्परिवरोधी दलों की राय से होता था। लोक-कल्याण का प्रश्न ही युद्ध-धर्म के निर्ण्य में प्रमुख था। स्त्रापस में लड़नेवाले व्यक्तियों या राष्ट्रीं के पूत स्राचारों से ही युद्ध-धर्म की रचा होती थी। जब कभी दो जातियाँ संधि-स्थल पर जमा होतीं श्रीर कोई नियम बनातीं, तब वे नियम ही उनके लिखित युद्ध-धर्म हो जाते थे।

युद्ध-धर्म का अन्तिम उद्देश्य यह है कि युद्धार्थी शक्तियो का प्रयोग करें, पर अवसर-विशेष पर करता का परिहार करें।

त्राक्रमण त्रीर संरक्षण में भी त्र्रीचित्य का त्रनितक्रमण वांछनीय था। कल्पना कीजिए कि इटली अबीसीनिया से लड़ रही है। इटली अपने शत्र के पराभव के लिए सभी प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग कर रही है। कोई भी सभ्य राष्ट्र इटली के विरोध में तब तक आवाज नहीं उठाता जब तक वह युद्ध-धर्म का भंग नहीं करती। ज्योंही इटली के सैनिक लाल कॉस-शिविर पर बम बरसाने लगते हैं ; जहाँ रुग्ण, आहत, असमर्थ तथा आर्त्त मनुष्य पड़े हैं: सारे विश्व के कोने-कोने से इटली के विरुद्ध आवाज उठने लगती है। उसकी सांग्रामिकता घृणा-स्पद बन जाती है।

महाभारत में ऋश्वरथामा ने सेकड़ों पांडव-पद्मवर्त्तियों को लड़ते समय मारा था। पर. वही जब रात के समय पाग्डव-शिविर में चोरी से प्रवेश पाकर सोथे हुए पाग्डवपुत्रों का वध करता है तो उसके विरुद्ध विश्व बोल उठता है, श्रीर वह पापी समसा जाता है।

घृणा की नजर से देखा जाता है। उसकी शुभ्न की तिं मिलन हो जाती है। इसका कारण यही था कि लड़नेवाली जातियों ने शिविर में सोये बच्चों, खियों और वृद्धों के वध को अधर्म करार दिया था। किसी भी युद्ध में निर्दोष बच्चे, नहीं लड़नेवाली औरतें, विदेशी-व्यापारी, साधु-संत, सिकय भाग नहीं लेते और सिकय भाग लेने की चमता भी नहीं रखते। उनका वध न कर, उनकी रच्चा करना ही युद्ध-धर्म है। युद्ध करते हुए मनुष्यों में कुछ ऐसी अवस्था को प्राप्त कर जायँ कि उनके सभी शस्त्र चुक गये हो, तो हिन्दू युद्ध-धर्म के अनुसार वे वधाई नहीं समक्ते जाते। जो लड़ते-लड़ते आहत हो गये हो, शरणागत हो, वे भी युद्ध के साधारण नियमों के अन्तर्गत नहीं आते।

इसलिए, लड़नेवाली जातियाँ, लड़नेवाले राष्ट्र युद्ध के समय भी कतिपय सम्यक् युद्धाचारों का अनुसरण करते हैं। संधि-स्थलों पर निश्चित नियमों का परिपालन करना ठान लेते हैं। ये ही आचार और निश्चित नियम युद्ध-धर्म हैं। वर्त्तमान युग में अन्तरराष्ट्रीय सभाओं में अनेक नियम बनते हैं, जिनके अनुसार विषेले गैसों का प्रयोग या ध्वंसात्मक बमों का व्यवहार अनुचित समक्ता जाता है।

राम-रावण-संप्राम में वानर, त्रार्य त्रौर राज्ञस तीन जातियाँ सम्मिलित थी। वानर हस्तयुद्ध में पूर्णतः कुशल थे। उनमें सुषेणादि वनौषियों के पूरे जानकार थे। नील-नल अपने युग में श्रद्धितीय इंजिनियर थे। हनुमान्-सुप्रीव योद्धाश्रों में श्रद्भगण्य थे। श्रंगदादि राजदूत-कर्म में निष्णात थे।

श्रुपुरों को श्वंसात्मक शस्त्र प्राप्त थे। वे पृथ्वी, श्राकाश तथा ससुद्र पर भी युद्ध करने में समर्थ थे। युद्ध उनका व्यवसाय हो गया था। वे केवल जीना ही नहीं चाहते थे। वरन्, मरने के लिए भी इसलिए प्रस्तुत रहते थे कि वे श्रपनी जाति या राष्ट्र के लिए दूसरी जाति या राष्ट्र को समूल विनष्ट कर सके। उनमें श्रात्म-रह्मा, भू-लिप्सा तथा श्रन्य राष्ट्रों के प्रति ईर्ष्या के भाव बड़े प्रवल थे। राह्मस शिह्मित थे। जातीय विस्तार की भावना उनमें प्रवल थी। उनके युद्ध का वास्तविक लह्म श्रामुरी सभ्यता का विस्तार श्रीर श्रार्य-सभ्यता का श्रन्त करना था। वे श्रपने से दुर्वलों को प्रतंत्रता की बेड़ी में सदा जकड़ने की श्राकांका रखते थे। कांचन, कादम्ब श्रीर कामिनी—तीनों के लिए तरस खाते थे।

त्रायों की सभ्यता बहुत बढ़ी-चढ़ी थी। इनके त्रागस्य, विश्वामित्र जैसे ऋषि सदा नये त्रास्त्र-शस्त्र, ज्ञान-विज्ञान के त्राविष्कार में लगे रहते थे। त्रानेक बार त्रायों को त्रासुरो की सिह्यणुता, उनके वैज्ञानिक त्रास्त्र, उनकी वाहिनी तथा यानादि के सामने मुकनापड़ा था।

श्रार्थ, श्रनार्थ तथा राच्त्तों ने जो कितपय युद्ध-धर्म-नियम बना रखे थे, वे उनके श्रनुसार ही बरतते थे, उनका ही विवरण इस लेख का लच्य है।

रामायग्-युद्ध के युग-धर्म के कुछ नियम अन्तरराष्ट्रीय स्वरूप की प्राप्त हो गये थे। हनुमान् के आचरण से असंतुष्ट होकर रावण जब उनके वध का आदेश प्रदान करता है, तब उसके मंत्री 'दृत अवध्य है', इस युद्ध-धर्म का याद दिलाते हैं। दृत जो कुछ करते हैं या बोलते हैं, अपने लिए नहीं। स्वामी या राष्ट्र के दित को ध्यान में रखकर ही वे कार्य करते हैं। दृत स्वतंत्र नहीं हैं। वे परवान् हैं। उनकी अपनी जिम्मेवारी नहीं है। अतः व्यक्ति के रूप में वे दंडित नहीं हो सकते। उनके व्यक्तित्व में समष्टि समाश्रित है।

घृणा की नजर से देखा जाता है। उसकी शुभ्र कीर्त्त मिलन हो जाती है। इसका कारण यही था कि लड़नेवाली जातियों ने शिविर में सोये बचों, स्त्रियों और वृद्धों के वध को अधर्म करार दिया था। किसी भी युद्ध में निर्दों बच्चे, नहीं लड़नेवाली औरतें, विदेशी-व्यापारी, साधु-संत, सिक्रय भाग नहीं लेते और सिक्रय भाग लेने की चमता भी नहीं रखते। उनका वध न कर, उनकी रचा करना ही युद्ध-धर्म है। युद्ध करते हुए मनुष्यों में कुछ ऐसी अवस्था को प्राप्त कर जायँ कि उनके सभी शस्त्र चुक गये हों, तो हिन्दू युद्ध-धर्म के अनुसार वे वधाई नहीं समक्षे जाते। जो लड़ते-लड़ते आहत हो गये हों, शरणागत हों, वे भी युद्ध के साधारण नियमों के अन्तर्गत नहीं आते।

इसलिए, लड़नेवाली जातियाँ, लड़नेवाले राष्ट्र युद्ध के समय भी कतिपय सम्यक् युद्धाचारों का अनुसरण करते हैं। संधि-स्थलों पर निश्चित नियमों का परिपालन करना ठान लेते हैं। ये ही आचार और निश्चित नियम युद्ध-धर्म हैं। वर्त्तमान युग में अन्तरराष्ट्रीय सभाश्रों में अनेक नियम बनते हैं, जिनके अनुसार विषैले गैसों का प्रयोग या वंसात्मक बमों का व्यवहार अनुचित समका जाता है।

राम-रावण-संग्राम में वानर, त्रार्य त्रीर राच्चस तीन जातियाँ सम्मिलित थीं। वानर हस्तयुद्ध में पूर्णतः कुशल थे। उनमें सुषेणादि वनीषियों के पूरे जानकार थे। नील-नल क्रपने युग में त्रद्वितीय इंजिनियर थे। हनुमान्-सुग्रीव योद्धात्रों में त्रप्रगण्य थे। त्र्यंगदादि राजदूत-कर्म में निष्णात थे।

त्रमुरों को भ्वंसात्मक शस्त्र प्राप्त थे। वे पृथ्वी, त्राकाश तथा समुद्र पर भी युद्ध करने में समर्थ थे। युद्ध उनका व्यवसाय हो गया था। वे केवल जीना ही नहीं चाहते थे। वरन्, मरने के लिए भी इसलिए प्रस्तुत रहते थे कि वे त्रपनी जाति या राष्ट्र के लिए दूसरी जाति या राष्ट्र को समूल विनष्ट कर सकें। उनमें त्रात्म-रच्चा, भू-लिप्सा तथा त्रम्य राष्ट्रों के प्रति ईर्ष्या के भाव बड़े प्रवल थे। राच्चस शिच्चित थे। जातीय विस्तार की भावना उनमें प्रवल थे। उनके युद्ध का वास्तविक लच्च त्रासुरी सभ्यता का विस्तार त्रीर त्रार्य-सभ्यता का त्रम्त करना था। वे त्रपने से दुर्वलों को परतंत्रता की बेड़ी में सदा जकड़ने की त्राकांचा रखते थे। कांचन, कादम्ब त्रीर कामिनी—तीनों के लिए तरस खाते थे।

त्रायों की सभ्यता बहुत बढ़ी-चढ़ी थी। इनके त्रगस्स, विश्वामित्र जैसे ऋषि सदा नये त्राह्म-शस्त्र, ज्ञान-विज्ञान के त्राविष्कार में लगे रहते थे। त्रानेक बार त्रायों को त्राह्मरों की सिहिष्णुता, उनके वैज्ञानिक त्रास्त्र-शस्त्र, उनकी वाहिनी तथा यानादि के सामने मुकनापड़ा था।

त्रार्य, त्रमार्य तथा राक्तां ने जो कितपय युद्ध-धर्म-नियम बना रखे थे, वे उनके त्रमुतार ही बरतते थे, उनका ही विवरण इस लेख का लक्ष्य है।

रामायण-युद्ध के युग-धर्म के कुछ नियम अन्तरराष्ट्रीय स्वरूप को प्राप्त हो गये थे। हनुमान् के आचरण से असंतुष्ट होकर रावण जब उनके वध का आदेश प्रदान करता है, तब उसके मंत्री 'दृत अवस्य है', इस युद्ध-धर्म का याद दिलाते हैं। दृत जो कुछ करते हैं या बोलते हैं, अपने लिए नहीं। स्वामी या राष्ट्र के हित को ध्यान में रखकर ही वे कार्य करते हैं। दृत स्वतंत्र नहीं हैं। वे परवान् हैं। उनकी अपनी जिम्मेवारी नहीं है। अतः व्यक्ति के रूप में वे दंडित नहीं हो सकते। उनके व्यक्तित्व में समष्टि समाश्रित है।

दूता न वश्याः समयेषु राजन् सर्वेषु सर्वत्र वदन्ति सन्तः । न दूतवश्यां प्रवदन्ति सन्तो दूतस्य दृष्टा बहवो हि दंडाः । साधुर्वा यदि वासाधुः परेरेष समर्पितः । ब्रुवन् परार्थे परवान्न दूतो वधमर्हति ।।

प्रत्येक भारतीय इतिहास के विद्यार्थी का कर्त्तव्य है कि वह युग की विशेषतास्त्रों को सममने की चेष्टा करें। स्रायों स्रोर राज्ञ्सों के युद्ध-नियम या धर्म में बहुत कम स्रन्तर था। महाभारत-युग में अपुर या राज्ञ्स स्रायं-सभ्यता के ही स्रनुवर्त्ती हो गये थे। जरासध, शिशु-पाल और कंस मेरी दृष्टि में ज्ञिय थे। ज्ञियों के साथ उनका वैवाहिक संबंध था। महाभारत-युग में कुर, पांचाल, काशी, कोसल, विदेह, मगध, स्रंग, चेदि, विराट, शौरसेन, सिन्धु प्रभृति जनपद-राष्ट्र थे। रामायण और महाभारत-युगों के सभी राज्य यूरोप के छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्यों के सहश थे। स्रापस में द्वेष रखते थे। एक राष्ट्र कभी स्रन्य राष्ट्रों या राज्यों पर स्राधिपत्य स्थापित करने की चेष्टा भी करता था। इंगलैंड की प्रथम एलिजाबेथ के पूर्व स्पेन का स्थान यूरोप में महत्त्वपूर्ण था। स्रनेक राज्य का यह भाग्य-विधाता बन गया था। उन्नीसवीं शती के पूर्व फांस की स्थिति यूरोप में सबसे बढ़ी-चढ़ी थी। यूरोपीय युद्ध के पश्चात् इंगलैंड प्रतापी प्रमाणित हुस्रा। पर, यूरोप में कोई ऐसा राज्य न हुस्रा जो समग्र यूरोपीय राज्यों पर स्राधिपत्य स्थापित कर सके।

इसी प्रकार भारत में भी छोटे-छोटे अनेक स्वतन्त्र राज्य थे। कभी एक राज्य प्रमुख स्थान प्राप्त करता तो कभी दूसरा। मौर्यों और गुप्तो के शासन-काल में भी साम्राज्य-संस्थापन की मावना कुछ श्रंशो में ही फलीभूत हो सकी थी। पश्चिमी देशो में विशेष कर यूरोप में युद्ध-धर्म की भावना बहुत पीछे, विकसित हुई। सन् १८६४ ई० में प्रथम जेनेवा-सभा हुई थी। उसमें युद्ध-धर्म-निरूपण का प्रश्न सर्वप्रथम कार्यान्वित हुआ था। इसके पश्चात् सन् १८६८ ई० में सेंट पिटर्सवर्ग में, सन् १८०६ ई० में ब्रुतिय जेनेवा-सभा में तथा सन् १६०७ ई० में हेग-अधिवेशन में इस संबंध में बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य हए।

यूरोप का युद्ध-धर्म भारतीय युद्ध-धर्म की अपेद्धा अधिक आधुनिक है। प्राचीनता में भारतीय युद्ध-धर्म विश्व के इतिहास में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है

प्रत्येक प्राचीन भारतीय राज्य को विग्रह-शांति-परिषद् थी। पिता के श्राद्ध-कर्म के संपादन के पश्चात् भरत ने इस परिषद् का ऋाह्वान किया था।

—वाल्मीकि रा०, श्रयो० कांड, श्र० ७<u>६</u>

रावण की विग्रह-शांति-परिषद् का वर्णन वाल्मीकि रामायण के लंकाकांड के त्रयोदश अभ्याय में हुआ है।

इन परिषदों में भिन्न-भिन्न विषयो पर विचार किये जाते थे-

- (१) शस्त्रों के प्रयोग।
- (२) पड़ोसी, उदासीन तथा विम्रहकारी राज्यों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए।
- (३) राजदूत के साथ व्यवहारादि।
- (४) स्त्री, क्लीब, श्राहत, निःशस्त्र, शरणागत त्र्रादि के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए।

(५) सैन्य-सज्जा, युद्ध का समय तथा प्रयाती का विचार-निर्णय, मित्र-शत्रु स्त्रादि का वर्गीकरण।

इन विग्रह-शांति की परिषदों के श्रतिरिक्त मनुस्मृति, शुक्रनीति सार, कामन्दकीय नीतिसार, कौटिल्य श्रर्थशास्त्र, याज्ञवलक्य स्मृति श्रादि ग्रंथों में भी युद्ध-धर्म पर विचार किया गया है। मन सप्तम श्रध्याय में युद्ध-धर्म पर श्रपना विचार इस प्रकार प्रकट करते हैं—

- (१) युद्ध के समय भी शत्रु को कूट आयुध से नहीं मारना चाहिए।
- (२) विषाक्त, दिग्ध तथा जलते हुए शस्त्रो का प्रयोग निषिद्ध है।
- (३) स्थल-त्रारूढ पर प्रहार नहीं करना चाहिए।
- (४) क्लीब तथा कृतांजिल का वध ठीक नहीं।
- (भ्) मुक्तकेश, त्रासीन, तथा ऐसे त्रादमी पर प्रहार नहीं करना चाहिए, जो यह कहे--
- (६) सोये हुए, नग्न, निःशस्त्र तथा ऐसा आदमी जिसने लड़ना बन्द कर दिया हो, उन पर आघात विवर्जित है।
- (७) ऐसे व्यक्तियों का वध उचित नहीं, जिसके शस्त्र नष्ट हो गये हो, जो शोक-विदग्ध हो, जिन्हें चोट बहुत लग गई हो, जो बहुत डर गये हो श्रौर जो युद्ध से पराष्ट्रत्त हो गये हो।

न क्टैरायुधेईन्याद्युध्यमानो रखे रिपून्।
न कर्णिभिनीपि दिग्धेनीमिन्विलितेजनैः ॥ ६० ॥
न इन्यात् स्थलारूढं न क्लीबं न कृताञ्जलिम् ॥
न मुक्त केशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम् ॥ ६१ ॥
न सुक्तं न विषयखाइं न नम्नं न निरायुधम् ।
नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेख समागतम् ॥ ६२ ॥
नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेख समागतम् ॥ ६२ ॥
नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेख समागतम् ॥
न भीतं न परावृत्तं सतां धर्ममनुस्मरन् ॥ ६३ ॥ —मनु०, अ० ७

किसी युग श्रौर किसी देश में जब नये शस्त्र श्राविष्कृत होते हैं श्रौर नया सिद्धान्त चालू होता है तो जन-साधारण उन्हें स्वीकृत करने में संकोच करता है। पृथ्वी सूर्य के चारों श्रोर धूमती है—इस बात को श्राज सभी मानते हैं। पर, जिस समय गैलिलियों ने इसका प्रचार श्रुल किया था, उस समय इस सिद्धांत-प्रचार के लिए उसे यंत्रणाएँ सहनी पड़ी थीं। पोप ने नाक-भौ सिकोड़ी थी। ऋषि दयानन्द को श्रपने धार्मिक सिद्धांतों के प्रचार के लिए जीवन का विलदान करना पड़ा था। श्राग्नेयास्त्र, टारपीडों, बम, पाशुपतास्त्र श्रादि के प्रयोग में भी ऐसी ही बातें लागू होती थीं। पर नये शस्त्रों का जब सम्यक् प्रयोग होने लगता है, तब ऐसे श्रायुधों का प्रयोक्ता भूरि प्रशंसा का पात्र बन जाता है। वैदिक युग में जब वृत्र के हनन में सभी शस्त्र वर्थ प्रमाणित हुए, तब इन्द्र ने वस्त्र का प्रयोग किया श्रौर श्रार्थ-मंडली में उनका प्रशंसा हुई, पर श्रायेंतर उनकी निन्दा करते थे। विश्वामित्र तथा श्रगस्थ के श्राविष्कृत श्रायुधों का सफल प्रयोग राम ने ताडका तथा रावण-वध में किया था। परवर्तों युगों में ऐसे श्रमोध शस्त्रों के युद्ध में प्रयोग करने का निर्देश श्राचार्य श्रुक ने किया है।

"युद्ध में न्याय और अन्याय का प्रश्न बेकार है। पराक्रमी शत्रु के विनाश के लिए क्ट-युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा युद्ध नहीं है। इन्द्र, राम, कृष्ण तथा अन्य देवगण भी क्टनीति के द्वारा ही विजयश्री प्राप्त कर सके हैं। छल-कपट, छद्म-वेश, चाट्रक्ति, शरण-प्रहण तथा अपमान-सहन आदि विजय-प्राप्ति के लिए अमोघ साधन हैं। अभीष्ठ को हाथ से जाने देना मूर्खता है। अभीष्ठ की प्राप्ति के लिए मानापमान पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देना चाहिए। युद्ध में शत्रु का ध्वंस ही परम ध्येय हैं। इसलिए, यह कोई आवश्यक नहीं कि युद्ध न्यायसंगत हो। शत्रु पर अकस्मात् आक्रमण करना चाहिए और बात की बात में हट जाना चाहिए। दूर से डाकू की भाँति दुश्मन पर टूट पड़ना चाहिए।" — शुक्र नीति, अध्या० ७

मराठे न्यूनाधिक शुक्र की नीति का ही ऋनुसरण करते थे। भारतीय नीति के ऋन्य ऋाचार्य शुक्रनीति को पसंद नहीं करते। ऋर्यशास्त्र ही ऋर्यशास्त्र ऋौर राजनीति के विज्ञान हैं। ऋर्यशास्त्रों में व्यक्ति ऋौर व्यष्टि के कल्याण पर सुन्दर विवेचन मिलते हैं।

कामन्दक शुक्र की कूटनीति का समर्थन करते हैं-

''यदि दुर्बल राजा को सबल शत्रु हो, तो उसे कूट-युद्ध ऋपनाना चाहिए। ऋभीष्ट-सिद्धि के लिए गाढ़ी निद्रा में पड़े शत्रु के वध करने में कभी छह-पाँच नहीं करना चाहिए।

महाभारत में अश्वत्थामा ने पांडवी सेना के विनाश के लिए इसी नीति का अनुसरण किया था। पर मनु, याज्ञवल्क्य आदि नीति के आचार्यों की दृष्टि में कूटनीति हैय समकी जाती है।

याज्ञवल्क्य कहते हैं-

"भूमि के लिए जो संग्राम छेड़ते हैं, उन्हें रणचेत्र से पीठ नहीं दिखाना चाहिए श्रीर उन्हें चाहिए कि वे प्रतिषिद्ध त्र्रायुधों का व्यवहार न करें। ऐसे योद्धा योगी श्रीर संतों की भॉति स्वर्ग उपलब्ध करते हैं।"
——याज्ञवल्क्य स्मृति, १.३२२,३२३

मनु कहते हैं-- "िकसी भी शत्रु से युद्ध करते समय चाहे वह शत्रु समबल हो, या निबंल हो या ऋतिबल हो, योद्धा को युद्धचेत्र से विचलित नहीं होना चाहिए। युद्धांगण से पीठ नहीं दिखाने में. रचा करने तथा ब्राह्मणों के सत्कार करने में ही सच्चे ऋानन्द की प्राप्ति होती है।"

शुक्त का कहना है—"संसार में दो ही मनुष्य सूर्यलोक को पार होकर स्वर्ग पहुँ चते हैं। योगी तथा रण में लड़ते हुए व्यापादित योद्धा। युद्ध में यदि विद्वान् गुरु भी सामना करें तो उसे मार कर ऋपनी रच्चा करनी चाहिए। वह ऋधम, पामर ऋौर मृतक समान है जो ऋपने परित्राण के लिए रणभूमि से भागता है। ऐसा मनुष्य जीते हुए सारे राष्ट्र का पापभार ग्रहण करता है। जो ऋपने स्वामी या राज्य के पच्च का परित्याग करता है और रणचेत्र से पलायन करता है, वह नरक का ऋषिकारी है। जीवित रहने पर भी वह उपहास्य लच्च बन जाता है।"
——शक्तनीति. ४-३१७—३१८

शुक्त के मत से शिच्चित ब्राह्मणों को भी रण में भाग लेना चाहिए, यदि स्त्री, पुरोहित और निर्दोष बच्चों की जान संकटापन्न हो, अथवा उनके प्रति अन्याय होता हो। शय्या पर सोये हुए चित्रय की मृत्यु पाप है। बहादुरों की मृत्यु किसी भी हालत में शोच्य नहीं।

मित्रों की संरत्ता तथा शत्रुकों के दमन के लिए सदा साम, दाम, भेद त्रौर दंडनीति से काम लेना चाहिए। मनु की दृष्टि में दंडनीति का प्रयोग उस समय करना चाहिए. जब साम,

दाम, श्रोर भेद में से किसी भी नीति से कार्य सध न सके। विजय श्रिनिश्चत है श्रीर पराभव निश्चित। इसलिए साम, दाम श्रीर भेद-नीतियों से ही शासकों को श्रपना काम साधना चाहिए। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए छह साधनों का उपयोग श्रेयस्कर है। संधि, विग्रह, यान, श्रीसन, देशीभाव श्रीर समाश्रय। भारतीय युद्ध-धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उदासीन राष्ट्रों को कोई चृति न पहुँ चाई जाती थी। साधारण प्रजाश्रों की संपत्ति भी नष्ट नहीं की जाती थी। महाभारत में भारत के सभी राष्य लड़ रहे थे। पर, यह बड़ी लड़ाई जनपद से श्रित दूर कुरुचेत्र के विस्तृत मैदान में हुई थी। जरासंघ ने १७ बार मथुरा पर चढ़ाई की थी। भरत एक श्रचौहिणी सेना के साथ श्रीरामजी को मनाने चित्रकृट गये थे। पर, कही भी हिन्दू-ग्रन्थों में उल्लेख नहीं मिलता कि उदासीन राष्य श्रीर प्रजाश्रों को सेना ने तकलीफ पहुँ चाई।

मनु इस बात पर अवश्य जोर देते हैं कि युद्ध का उद्देश्य शत्रु को असमर्थ बनाता है।
——मनु०, अ० ७, १९५-९६

जब नगर को शत्रु घेर ले, तो विजयार्थी योद्धा उसके राज्य को तबाहहाल कर दे, खाद्य-पदार्थ, जलावन, जल और घास को नष्ट कर दे। तालाब या अन्य जलाशय के पानी को खराब कर दे, प्राकार तथा खाई नष्ट कर दे। विना सूचना दिये शत्रु पर आक्रमण करे। रात के समय उसे आतंकित करे।

शुक्राचार्य भी कुछ ऐसी ही बातें करते हैं। सबल दल को चाहिए कि वह शत्रुपच को ऐसी स्थिति में कर दे कि उसे न जल मिल सके, न खाद्य, न घास और न जलावन। ऐसी परिस्थिति की सुष्टि कर शत्रु पर आक्रमण करना चाहिए। ——शुक्र०, अध्या० ४

पर कुएँ को विषाक्त करने तथा जनपद को भ्वस्त करने का आदेश नीतिशास्त्रों में नहीं मिलता।

रूसो के विचार भी भारतीय नीतिकारों के विचारों स सादृश्य रखते हैं। रूसो लिखते हैं—"युद्ध मनुष्य और मनुष्य के बीच का संबंध नहीं है, वरन् राज्य और राज्य के बीच का संबंध है। इसलिए, व्यक्तिगत शत्रु और व्यक्तिगत संपत्ति पर धक्का नहीं पहुँचना चाहिए।" आधुनिक पश्चिमी नीतिकारों में से अधिकांश को रूसो के विचार मान्य नहीं हैं।

प्राचीन भारतीय सैनिको श्रौर योद्धाश्रों के श्राचार ही युद्ध-धर्म के गहन तत्त्व थे-

- (१) जिस किसी ने पहले अपकार किया हो, उसके हनन में अधर्म की गुंजाइश नहीं ; इसिलए पूर्वापकारी के वध में योद्धा अधर्म का अनुभव नहीं करता था। इस प्रकार का योद्धा पूर्वापकारी राष्ट्र, जाति या जन-साधारण को अल्पधिक कष्ट पहुँ चानेवाला व्यक्ति होता था। प्रवापकारिणं हत्वा न इयधर्मेणा युज्यते। रामा०, अयो०, सर्ग ६६
- (२) शूर की शूरता पीड़ितों के संरक्षण में निहित थी। योद्धा शस्त्रों का प्रहण इसिलए करता था कि कहीं त्रार्त्तनाद न सन पड़े।

चित्रवैर्धार्यते चापो नार्तशब्दो भवेदिति। --रामा० वा०, ऋरएय०, ऋ० १०

१, यान-धावा बोलना।

र, आसन-शिविर में बैठा रहना।

(३) प्राचीन भारतीय योद्धा मृत्यु का ऋालिंगन कर सकता था, पर ऋपमान का सहन नहीं। चुनौती पाने पर पीठ दिखाना उसके लिए ऋसंभव था। मरना ऋौर मारना—-यही उसके जीवन का व्रत था।

> श्रधर्षितानां शूराणां समरेष्वतिवर्त्तिनाम् । धर्षणामर्षणां भीरु मरणादितिरिच्यते ॥—वाल्मी० रा०, किर्ष्कि०, श्र० १६

(४) मनु भी अपनी स्मृति के सप्तम अध्याय में प्रायः ऐसी ही बातें करते हैं। राजा का काम प्रजाओं का सम्यक् पालन तथा संरच्या था। वह सदा चात्र-धर्म का अनुसरण करता था। शत्रु से आह्वान पाते ही वह मिड़ जाता था। संप्राम-भूमि से एक पद भी हटना उसकी प्रकृति के विरुद्ध बात थी।

समोत्तमाधमै राजा त्वाहूतः पालयन् प्रजाः । न निवर्तेतं संग्रामात् चात्रं धर्ममनुरमरन् ॥

- (५) महाभारत-काल में प्रत्येक उपजाति ( Tribes ) को अपना सांग्रामिक धर्म था। यह उपजातीय सांग्रामिक धर्म काल-क्रम से अन्य उपजातियों के बीच भी व्यापक रूप में प्रस्त हो जाता था। कृष्ण की अनुपस्थिति में द्वारका पर एक प्रवल शत्रु चढ़ आया। यादवी सेना के साथ प्रद्युम्न ने उसका सामना किया। उन्हें बड़ी चोट विपच्ची ने पहुँचाई और वे संज्ञा-विहीन हो गये। सारथि दास्क उन्हें रण्चित्र से हटाकर बाहर ले गया। संज्ञा प्राप्त करते ही वह सारथि पर मल्ला उठे और कहने लगे—
  - (क) "दाहक ! तुम सारिथकुल में उत्पन्न हुए हो । सारिथ-कर्म के पूरे जानकार हो । रथ की सभी गतियों के ज्ञाता हो । रणांगण से मुक्ते हटाकर तुमने यह क्या किया ! बृष्णिवीरों की स्त्रियाँ मेरे संबंध में क्या कहेंगी ! सास्यिक, बलदेव सुनकर क्या कहेंगे और मैं क्या बखान करूँगा।"
  - (ख) "दृष्णि-कुल में उत्पन्न कोई भी योद्धा रणचेत्र को नहीं छोड़ता।"
  - (ग) "निपतित योद्धा को वह नहीं मारता और न वह उस सैनिक पर आघात करता है, जो यह कहता है—'मैं आपका हूँ।"
  - (घ) "वह नारी, बाल, वृद्ध, विरथ, मुक्तकेश श्रीर भन्नशस्त्रायुष पर भी श्राघात नहीं करता।"

न स वृष्णिकुले जातो यो वै भजित संगरम्। यो वा निपतितं हन्ति तवास्मीति च वादिनम्।। तथा स्त्रियं च यो हन्ति बालं वृद्धं तथैव च। विरथं मुक्तकेशं च भग्नशस्त्रायुधं तथा।। त्वं च स्त्रकुले जातो विदितः स्त्रकर्माण। धर्मश्रुचापि वृष्पीनामाहवेष्वपि दास्के।। स्त्रियश्च वृष्पिवीरागां किं मां वद्यित सारथे। सार्यकिं बलदेवं च ये चान्येऽन्धकवृष्ण्यः। मया सर्द्धंन्ते सत्तं किं नु वस्त्यामि तानहम्।

—महा०, वनपर्व, ऋ० १८-१९

### प्राचीन भारत की सांप्रामिकता



मयूरध्वजभङ्गस्ते यदा वारा भविष्यति । ( वार्यासुर भी मयूरध्वज थे । )

(६) प्राचीन भारतीय योद्धा में आत्मसम्मान का रहना अनिवार्य था। वह भोजन, वस्त्र तथा अपने आराम के लिए किसी दूसरे का मुँह जोहना अधर्म समस्तता था। यदि कोई अपने बाहुबल से अर्जित पृथ्वी भी भारतीय वीर को देता, तो उसे वह लात मारता था।

> त्रसंशयं माधव सत्यमेतद् गृह्णीम ते वाक्यमदीनसत्त्व । स्वाभ्यां भुजाम्यां भजितां तु भूमिं नेच्छेत् कुरूणामृषमः कथंचित् ॥ —महा०, वन०, अध्याय १२२

(७) भारतीय वीर सैनिक भीख कभी नहीं माँगता। वह चात्र-धर्म का परिहार कभी नहीं करता। गंधमादनसार में कुबेर के सैनिकों ने भीम से अनुरोध किया कि वे पुष्प न तोड़ें। स्वयं वे सैनिक पुष्प लाकर उन्हें देते हैं। तब भीम ने कहा—

न हि याचन्ते राजानः एष धर्मः सनातनः।

—महा॰, वनपर्व, ऋ० १५५

यूरोप की बीर जातियाँ प्रायः इसी सिद्धान्त का ऋनुसरण करती हैं। हिटलर के नेतृत्व में जर्मन तथा मुसोलिनी के नेतृत्व में इटलीवासी कभी दूसरों के सामने हाथ नहीं पसारते थे और न बृटेन-निवासी ही।

(二) भारत की जातियों और उप-जातियों में यद्यपि संघर्ष छिड़ा ही रहता था, तथापि अपनी उपजाति की रक्षा के लिए वे पारस्परिक भिन्नताओं को परिस्थक्त कर देते थे। अपनी उपजाति की संरक्षा के लिए वे एकता के सूत्र में गुँथ जाते थे और शत्रु पर सम्मिलित आक्रमण करते थे। यदि किसी उपजाति की महिला का कोई अपमान करता, तो सारी जाति उस अपमान का बदला लेने के लिए कटिबद्ध हो जाती थी।

गन्धवराज ने दुर्योधन को गिरफ्तार कर लिया और उनके घर की स्त्रियों को भी अपने यहाँ ले जाने लगा। उस समय युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ जंगल में दिन काट रहे थे। युधिष्ठिर को यह बात ज्ञात हुई और अपने भाइयों से कौरवों की सहायता के लिए अनुरोध किया। इस पर भीम ने कहा— "महाराज! इन्हीं कौरवों ने हमारा राज्य छीन लिया है। द्रौपदी को तिरस्कृत किया है। हमें वनवास दिया है।" इस पर धर्मराज ने कहा— "जातिधर्म की रज्ञा तो भी आवश्यक है। जब शत्रु हमें दबाना चाहें तब हम १०५ हैं। अन्यथा आपस के विरोध में हम पाँच और वे सी।"

शरणं च प्रपन्नानां त्राणार्थं च कुलस्य च। उतिष्ठध्वं नरव्याघाः सजीभवत मा चिरम्।। परैः परिभवे प्राप्ते वयं पंचोत्तरं शतम्। परस्परिवरोधे तु वयं पंचैव ते शताः। —महा०, वनपर्व

(६) त्रायों का युद्ध-धर्म उच्च कोटि का था। उसकी समता विश्व की कोई जाति नहीं कर सकती थी। शरणागत की रच्चा के लिए भारतीय वीर प्राणों का परिस्थाम करता था। किसी का त्रार्मनाद उसे कर्मव्याभिमुख करता था। शत्रु भी रो पड़े या शरण में आवे तो उसे मुक्ति प्रदान करने में उतना आनन्द मिलता था जितना राज्यप्राप्ति और पुत्रजन्मोत्सव में।

कभी-कभी भारतीय योद्धा भीषण शपथ लेता था। वीर कर्मा तथा राणा प्रताप की प्रतिज्ञाएँ श्रीर शपथ लोकप्रसिद्ध हैं। पर, यह व्यक्तिगत युद्ध-धर्म था। इसका राष्ट्रीय, जातीय महत्त्व न था। कर्मा ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक श्रर्जुन का वध न करूँ गा, तब तक किसी दूसरे से पाँव न धुलाऊँ गा, मद्यपान न करूँ गा, किसी भी याचक की माँग पूरी करूँ गा।

राणा साँगा के साथ भीषण संग्राम छेड़ते हुए बाबर ने भी शपथ ली थी कि वह शराब नहीं ग्रहण करेगा।

(१०) भारतीय योद्धा ऋपने ऋनुवर्त्तियों को कभी संकट में नहीं छोड़ता था। वह सख का संसेवक था। भीतों को ऋभय प्रदान करना, जीवितार्थीं की रच्चा करना; ऋद, बाल, द्विजाति को संकट से निर्मुत्त करना उसके जीवन का ब्रत था। उसे मृत्यु का भय नहीं था। ऋसख से ही वह ऋषिक भीत होता था।

> हत्वा शरीर संग्रामे कृत्वा कमे सुदुष्करम्। विजित्य च परानाजौयशः प्राप्स्यामि केवलम्॥ भीतानामभयं दत्वा संग्रामे जीवितार्थिनाम्। वृद्धान् वालान् द्विजातींश्च मोत्त्वित्वा महाभयात्॥

विभेमि न तथा मृत्योर्यथा विभ्येऽनृतादहम्।।—महा०, वनपर्व, ३०

(११) संग्राम में देश त्रीर काल पर भारतीय सैनिक का ध्यान सदा रहता था।

देशकालेन संयुक्तं युद्धं विजयदं भवेत्। हीनकालं तदेवेह अनर्थायोपकल्पते।।

(१२) दुबंल की भी अबहेलना नहीं करनी चाहिए । युद्ध-धर्म का यह प्रथम सिद्धांत था । वीर नेपोलियन भी इसका महत्त्व घोषित करता था ।

न च शत्रुरवज्ञेयो दुर्बलोऽपि बलीयसा ।---महा०, उद्योग पर्व, ८२

(१३) (क) भारतीय ललनाएँ भी युद्ध-धर्म के महत्त्व को समसती थीं। गांधारी ने दुर्योधन की भेद-नीति का विरोध किया था। क्योंकि, आपस की फूट विनाश का कारण है।

कथं हि स्वजने भेदमुपेत्तेत महीपतिः।

(ख) कुन्ती ने ऋपने पुत्र युधिष्ठिर को स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया था और उन्हें ऋपने पाँवों पर खड़े होने का ऋादेश दिया था। स्वावलंबन ऋौर ऋात्म- विश्वास भारतीय युद्ध-धर्म का प्रधान ऋवयव था।

स्वबाहुबलमाश्रित्य यो हि जीवित मानवः। स लोके लभते कीर्त्ति परत्र च शुमां गतिम्।।

(ग) भारतीय माताएँ समय-समय पर श्रपने पुत्रों को उरोजित करती थीं। श्रीर, उनके कथन का बीर पुत्रों पर बड़ा प्रभाव पड़ता था। कुन्ती ने युधिष्ठिर के युद्ध-संबंधी विचारों को सुन कर कृष्ण द्वारा यह संदेश भेजा था--"पुत्र! सत्राणी बच्चों को इसलिए जनती है कि वे शत्रु के किये श्रपमानों का बदला लेगे। जीते-जी शत्रु के सामने नत्मस्तक नहीं होगे। मातृस्तन्य की लाज वैर के प्रतिशोध में है।"

यदर्थं च्रित्रया स्ते तस्य कालोऽयमागतः। नहि वैरं समासाय सीदन्ति पुरुषषभाः॥

(१४) श्रारता पुरातन हिन्दू-जाति की नस-नस में मिली हुई थी। क्या पुरुष, क्या स्त्री क्या बाल, क्या बृद्ध, सभी श्रारता की बातें करते थे। सोलह वर्षों का अभिमन्यु सात महारिथयों से लोहा लेने के लिए कमर कस लेता है और सारिथ से मोर्चा लेने के उद्देश्य से रथ बढ़ाने को कहता है। सारिथ आनाकानी करता है, तब वह विश्वविश्रुत योद्धा मुस्कुरा कर सारिथ को याद दिलाता है—-'सारिथ ! रथ आगे बढ़ाओ।'

भला कृष्ण जिस अभिमन्यु के मामा और अर्जुन जिसके पिता हैं, उसे भला किसका भय हो सकता है। — महा०, द्रोण०, ३६

विश्व के प्रसिद्ध वीर ऐसे ही ऋपने व्यक्तित्व पर निष्ठा रखते हैं। इटली का वीर पौम्पे कहा करता था—'यदि मैं यहाँ पदाघात करूँ, तो एक बड़ी सेना खड़ी हो जाय।'

डूबते हुए जलपोत को देखकर जुलियस सीजर ने नाविकों को स्मरण दिलाया था— 'तुम्हारे जलपोत से जुलियस को पार करना है। यह डूब नहीं सकता।'

नेपोलियन ने आल्प्स पर्वत को मार्ग से हटने की आज्ञा दी थी।

अभिमन्य के ये वचन वीरों के लिए सदा ब्रह्मवाक्य बन गये हैं।-

श्रिप विश्वजितं विष्णुं मातुलं प्राप्य सुतज । पितरं चार्जुनं युद्धे भीर्मामुपयास्यति ॥ एतच सर्ववीराणां कांचितं भरतर्षम । संग्रामेंऽभिमुखो मृत्युं प्राप्नुयामिति मानद ॥

रणच्चेत्र में शत्रु पर टूट पड़ना और मृत्यु का आर्लिंगन करना ही वीरो का कर्चव्य है।

# छठा परिच्छेद

## प्राचीन भारतीय सैन्य संगठन

प्राचीन भारतीय लेखकों पर प्रायः यह दोष मढ़ा जाता है कि उनमें इतिहास-प्रणयन-ज्ञान की कमी थी। यह अान्तेप सर्वथा निराधार है। प्राचीन भारतीयों में यह बड़ा गुण था कि वे सत्य के प्रतिपादन में अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समस्तते थे। 'राजतरेंगिणी' का लेखक 'कल्हण' इस भारतीय इतिहास-प्रणयन-प्रणाली पर बड़ा बल देता है—

श्लाच्यः स एव गुरावान् रागद्देषवहिष्कृतः। भूतार्थे कथने यस्य स्थेयस्येव सरस्वती॥'

वही गुणी इतिहास-लेखक प्रशंसा का पात्र है जिसने त्रतीत की घटनात्रों के वर्णन में रागद्वेष त्रीर पचपात से काम न लिया हो।

सैन्य-संगठन के कथन में प्राय: इसी प्रणाली का अनुसरण होगा। भारतीय सेना-संगठन का कमबद्ध इतिहास अबतक देखने में नहीं आया। प्राचीन भारतीय वाङ्मय में सेना-संबंधी सामग्रियाँ जिन ग्रंथों में मिली हैं, उनके नाम हैं—

(१) ऋग्-वेद, (२) अथर्व-वेद, (३) रामायण-वाल्मीकि, (४) महाभारत, (५) मनुसंहिता (स्मृति), (६) इनसाइक्लोपीडिया बृटैनिका, सैनिक-खंड (७) बसाद-सुद्राऍ, ८) सिकन्दर की भारत पर चढ़ाई—(Alexendar's Indian invasion) क्षिनी, डायडौरस, जष्टीन प्रमृति, (३) इंडियन ऍटीक्वेरी, (१०) राजतरंगिणी, (११) खारोस्त्री शिलालेख-संख्या ३६।

ऋग्वेद वीर त्रार्थ-जाति का त्रादि ग्रंथ है। इसमें सेना का स्पष्ट उल्लेख है। ऋग् वैदिक आर्थ-सैन्य-संगठन की पूरी जानकारी रखते थे। सेना के अवयवों से परिचित थे।

(१) स्त्रनेक स्थलों में पृतना का प्रयोग ऋगू की ऋचात्रों में हुस्रा है।

युवन्तमिन्द्रापर्वता पुरो युधा यो नः पृतन्यादयतन्तमिद्धतं वज्रेण तं तमिद्धतम् ॥

-- ऋग्०, मं० १, सृ० १३२, मंत्र ६

है पर्वत के अभिमानी देव इन्द्र! जो शत्रु हमारे विरोध में सेना-संग्रह करते हैं, उन्हें नष्ट करो।

पृतना सेना की एक दुकड़ी है स्त्रीर इसका विशद वर्णन स्त्रागे किया जायगा।

(२) ऋथर्व-वेद में भी पृतना शब्द ऋाया है--

विन इन्द्रो मृघा जिह नीचा यच्छ पृतन्यतः। अर्थमं गमया तमो यो अरमां अभिदासति।

—- ऋथर्व ०, ऋ० १, क० ४, सु० २१

है इन्द्र! मेरे शत्रुश्रों श्रीर उनकी सेनाश्रो को युद्ध में मार डालो। जो शत्रु हमें पीड़ित करते हैं, उन्हें श्रंधकार में ले जाश्रो।

- (३) ऋग-वैदिक युग में रथ, चक्रनेमि, घोड़े, लगाम, हाथी, ऊँट स्त्रादि सभी सांप्रामिक संभारों का साल्वात्कार होता है। साथ-साथ आयुधों और रण-वाद्यों की भी चर्चा हुई है।
- (क) युद्ध में सफलता के लिए रथ और नेमि का दृढ होना, घोड़े का दृढ़ होना तथा सारथी के श्रीर तथा लगाम पकड़नेवाली उसकी अंगुलियों का दृढ होना, नितांत आव-श्यक है। युद्ध में विजयिलप्स वीर निम्नस्थ मंत्र में यही कामना करता है-

स्थिरा वः संतु नेमयो रथा अश्वास एषाम् । ससंस्कृतां श्रभीषवः ॥ -- ऋग्०, मं० १, सु० ३७, म० १२ तुम्हारे रथ-चक्र हद् हों। रथ श्रीर घोड़े हद् हों, लगाम श्रीर पगहे हद् हों, श्रंगुलियाँ

(ख) संप्राम, संहार तथा मुठभेड़ का उल्लेख निम्नलिखित रूप में किया गया है-अवंदिरने अवंतो नभन्न वीरैवीरान् वनुयामा त्वोताः ॥

-- ऋग्०, मंडल १, सू० ७४, मंत्र ६

हम अपने अश्वो से शत्र के अश्वो का वध करें, अपने योद्धाओं और वीरों के द्वारा शत्रु के योद्धात्रों और वीरों का संहार करें।

इस मंत्र से अश्वारोही सेना तथा पदाति का निस्संदेह भान होता है।

सावधान हों।

(४) ऋग्वेद में सांग्रामिक दलों तथा दुर्गों के ध्वंसीकरण के स्पष्ट संकेत हैं-

(क) त्वमाविश नयें तुर्वशं यद्दं त्वं तुर्वीतिं वय्यं शतकतो । त्वं रथमेतशं कृत्वे धने त्वं पुरो नवितं दम्भयो नव।।

-- त्रृग्०, मं० १, सू० ५४, मंत्र ६

है इन्द्र। तुमने नर्य, तुर्वश, यदुनाम के राजात्रों की रचा की। तुमने वय्य-कुलोत्पन तुर्वीति की रचा की। तमने रथ तथा एतश ऋषि की संग्राम में रचा की। तमने शंवर के ६६ नगरों का ध्वंस किया। स्पष्टतः इस मंत्र से सांग्रामिक दलों और दुगों का पता चलता है।

(५) ऋग्-वेद में रथी, शिल्पी, संग्राम-चिकित्सक त्र्रादि के भी उल्लेख हैं।

प्रत्येक सेना-संगठन में शिल्पी की सेवाएँ ऋपेच्य हैं। वे ही यान (सवारी), ऋायुध, सड़क, पुल नाव त्रादि बनाते हैं। त्राहत सैनिकों की सेवा के लिए तथा रोगग्रस्त सैनिकों की चिकित्सा के लिए चिकित्सक-मंडली सेना में रहती है। स्थान-स्थान पर ऋगु के मंत्रों में शिल्पी तथा संग्राम-चिकित्सक वर्णित हैं। रथी सेना के सभी भागों से लड़ने में समर्थ होता था। ऋग-वैदिक ऋार्य-सैनिकों में रथी की कमी न थी। ऋषि ईश्वर की कल्पना भी रथी के रूप में करते थे।

(क) निकिष्टवद्रथीतरो हरी यदिन्द्र यच्छसे।--ऋग्०, मं० १, सू० ८४, मंत्र ६

है इन्द्र तुमसे बढ़कर कोई रथी नहीं है। तुम अपने घोड़े को रथ में जोतते हो।

(ख) वैदिक ऋभुएँ शिल्पी थीं। इन्होंने ऋश्विनीकुमारों के लिए रथ बनाया था। तद्मन्नथं सुवृतं विद्धनापसस्तत्त्वन् हरी इन्द्रवाहा वृषण्यवस् ।

—ऋग्०, मं० १, सु० १११, मंत्र १

शिल्पी ऋभुऋगे ने ऋश्विनीकुमारों के लिए सुनिंमित रथ प्रस्तुत किया था। हरिनाम के दो घोड़ों का निर्माण किया था।

(ग) त्वष्टा त्र्यन्य शिल्पी थे, जिनसे बढ़ई नामक जाति व्यवस्थित हुई। इन्होने इन्द्र का कन्न बनाया था।

श्रस्मा इद् त्वष्टा तत्तद्वज्ञं स्वपस्तमं स्वयं रणाय।

--- ऋग्०, मं० १, सु० ६१, मंत्र ६

इन्द्र के लिए त्वष्टा ने युद्धार्थ सुप्रेरणीय वज्र बनाया था। वज्र लोहे का बना होता था श्रीर हड्डी का भी । वज्र एकधार श्रीर सहस्रधार भी होता था।

श्रभ्येनं वज्र श्रायसः सहस्र मृष्टिरायतार्चन्ननु स्वराज्यम्।

इस मंत्र में सहस्रधारवाले लौहनिर्मित वज्र का उल्लेख है।

(घ) इन्द्रो दधीचो ऋस्थिमिर्जू त्राख्या प्रतिष्कुतः। जघान नवतीर्नव।। —ऋग्० मं० १, स्ट० ८४, मंत्र १३

इन्द्र ने दधीचि की हिंडुयों से बने विश्व द्वारा कृत्र तथा ऋसुरों को नवगुण नविति ( $\varepsilon \times \varepsilon = - \varepsilon$ ) बार मारा था।

- (ङ) श्रश्विनीकुमार बड़े भारी चिकित्सक थे। ऋग् में 'दस्र' और 'नासत्य' इनके नाम हैं। —-ऋग्०, १।३
- (६) ऋग्-वैदिक आर्य नी-शक्ति की उपादेयता भली-भाँति समक्तते थे। कारण यह था कि उन्हें सप्तसैन्यव में सिन्धु, शतदू, विपाशा आदि नदियों को पार होकर शत्रु औं का सामना करना पड़ता था। नावें उनके लिए ऐसी प्रसिद्ध वस्तु थी, कि वे मंत्रों में रूपक बनकर आई हैं—
  - (क) त्रा ना नावा मितनां यानं पाराय गन्तवे । युजाथामश्विना रथम् । — ऋग्०, म०१, सु०४६, मंत्र०७

हे अश्विन् ! तुम नौका रूप होकर स्तुति-समुद्र को पार होने के लिए आओ । हमारे सामने रथ में घोड़ा जोतो ।

(ख) विश्वानि नो दुर्गहा जातवेदः सिन्धुं न नावा दुरितातिपर्षि ।

-- ऋग्० म० ५ सु० ४ मंत्र ६।

नाविक नाव द्वारा जिस प्रकार नदी पार करता है, उसी प्रकार हमें दुरितों से पार करो । श्रार्थ-चैनिकों के पास नदी तथा सागर-संतरण करनेवाली नौकाएँ होंगी, तभी तो इस प्रकार का वर्णन है।

ऋग्-वैदिक युग में संबहन-स्रायात (Transport) के साधन रथ, नाव, घोड़े, हाथी, कॅट प्रभृति थे।

रण में अपनी उपादेयता के कारण अश्व की बंदना ऋग् के अनेक मंत्रों में की गई है। ऋग्॰, मंडल १, स्क्त १६२ के प्रायः सभी मंत्रों में अश्वमेधीय घोड़े की प्रशंसा है। अश्वमेध ऋग्-वैदिक युग में प्रचिलत था—ऐसा लगता है। जहाँ अश्व गया था, बैठा था, लेटा था, जिससे उसके पाँव बँचे थे; उसने जो जल पीया था, जो घास खाई थी, सब देवों के पास जायँ।

निक्रमणं निषदनं विवर्त्तनं यच पड्वीशमर्वतः। यच पपौ यच घासिं जघास सर्वा ता ते ऋषि देवेष्वस्तु ।।

- ऋग्०, मं० १, स्० १६२, मंत्र १४

ऋग्-वैदिक ऋषि घोड़े, ऊंट, रथ के बड़े प्रमी थे। वीर जाति के लिए इनमें प्रत्येक जरूरी है।

वश ने पृथुश्रवा राजा से ७० हजार घोड़े, दो हजार ऊँट, काले रंग की एक हजार गायें श्रीर सोने के रथ प्राप्त किये थे।

षिं सहस्राश्व्यस्यायुतासनमुष्ट्राणां विंशतिं शता। दश श्यावीनां शता दश त्र्यक्षीणां दश गवां सहस्रा।।

मैंने साठ हजार त्रीर त्रयुत (दस हजार) त्रश्वों, बीस सौ कॅटो, दस सौ घोड़ियों त्रीर दस सहस्र गायों को प्राप्त किया है। —ऋगू०, मंडल ८, स्० ४६, मंत्र २२

वैदिक-युग में घोड़ियाँ भी रथ में जोती जाती थीं।

ईशान इमा भुवनानि वीयसे युजान इन्दोहरितः सुपर्य्यः।

— अनुग्॰, मंडल ६ स्० ८६ मंच ३७

घोड़ियों को रथ में जोतनेवाले तुम इन सारे भुवनों में गतिविधि करते हो।

ऋग्वैदिक युग में घोड़े के बाद रथ की उपादेयता स्वीकृत थी। इसका खूब प्रयोग था। रथ के अवयव खैर (खदिर) तथा शीशम (शिंशपा) के बने होते थे। एक ऋषि इन्द्र से प्रार्थना करता है कि वह रथ के खैर काठ के सार को दृढ़ करें और रथ के शीशम काठ को दृढ़ करें। अन्न को दृढ़ करें। गमनशील रथ से वह गिरने न पावे।

> श्रमिन्ययस्य खदिरस्य सारमोजे वेहि स्यन्दने शिंशपायाम्। श्रच्नकीलो कीलित कीलयस्य मा यामादस्मादवजीहियो नः॥

> > --- ऋग्॰, मं० ३, सू० ५३, मंत्र १९

रथ में १०० घोड़े तक जोते जाते थे—कभी-कभी तो एक हजार तक घोड़े जोते जाते थे । रथों की गति-वृद्धि पर उनका विशेष ध्यान रहता था।

वायो शतं हरीणां युवस्य पोष्याणाम् । इत वा ते सहस्रिणो रथा श्रायातु पाजसा ।।

—ऋग॰, मं॰ ४, सू० ४८, मं∙ ५

हाथी भी संवहन के काम में आता था। सैनिक राजा उस पर चलता था। राजेवामवां इभेन।——ऋग्०, मं० ४, सू० ४, मंत्र ७

राजा जैसे हाथी पर गमन करता है। कॅट का उल्लेख—यथा मृघ उष्ट्रो न पीपरो मृघाः। —ऋग्वेद, १।१३८०।२

ऊंट की तरह तुम हमें युद्ध में पार करते हो !

ऋखैदिक युग में नगरी तथा दुर्गों की कमी न थी। ऋनेक मंत्रों में उनके वर्णन मिलते हैं।

(क) भिनत् पुरो नवतिभिन्द्र पूरवे दिवोदासाय महिदाशुषे दतो वञ्रं गादाशुषे दतो ॥
—ऋग्वेद, मं०१, सू०११०, मं०७

हे नृत्यशील इन्द्र! दिवोदास के लिए तुमने नब्बे नगरों को वज्र द्वारा नष्ट किया।

(ख) विदुर्गा विद्विषः पुरो घ्नन्ति राजानः। एषां नयन्ति दुरितातिरः।।

-- ऋग्वेद, मं० १, सू० ४१, मंत्र ३

राजा शत्रुत्रों के दुर्ग नष्ट करते हैं। साथ ही साथ शत्रुत्रों का विनाश भी करते हैं। (ग) इन्द्र तथा विष्णु ने शम्बर की ६९ पुरियों को ध्वस्त किया।

इन्द्राविष्णु हिंताः शम्बरस्य नव पुरो नवितं च श्लिथिष्टम् ॥

—ऋग्वेद, मं० ७, स्० ६६, मं० ५

ऋग्वेदिक युग में संगठित युद्ध भी हुन्ना करते थे। ऋग्वेद के मंडल ७, स्.॰ ८३, मंत्र ६-७ से स्पष्ट है कि दस यज्ञहीन राजान्त्रों ने परस्पर मिल कर सुदास से संमाम छेड़ा था। पर उन्हें विजय हाथ न त्राई।

> युवां हवन्त उभयास ऋाजिष्वन्द्रं च वस्वो वरुणं च सातये। यत्र राजिमर्दशिम निर्वाधितं प्र सुदासमावतं तृत्सुमिः सहः। दश राजानः समिता ऋयज्यवः सुदासिमन्द्रावरुणा न युयुधुः॥

युद्ध इतना प्रिय विषय था कि इसके लिए त्राजि, संग्राम, रण, वाज, मृध न्नादि शब्द प्रयुक्त हुए हैं।

समर त्रीर महासमर दोनों उस युग में छिड़ते थे। ऋग्वेद, मंडल ४, सृ० ६, मंत्र १३ में महासमर की क्रोर संकेत है।

पञ्चाशत् कृष्णा निवपः सहस्राकं न पुरो जरिमा विददः ॥

तुमने पचास हजार कृष्णवर्णवाले राच्नसो को मारा था। वेदिक युग में नौकरो को वेतन दिया जाता था।

> प्रपुनानाय वेधसे सोमाय वच उदयतम् । भृतिं न भरा मतिभि र्जुं जोषते ॥

—ऋग्वेद, मं० ६, सू० १०३, मं० १ हे त्रित ! द्भुम सोम के लिए वैसे ही ज़ुबात वचन कही, क्षैसे वेतन भोगी नौकर कहते हैं।

#### प्राचीन भारत की सांप्रामिकता

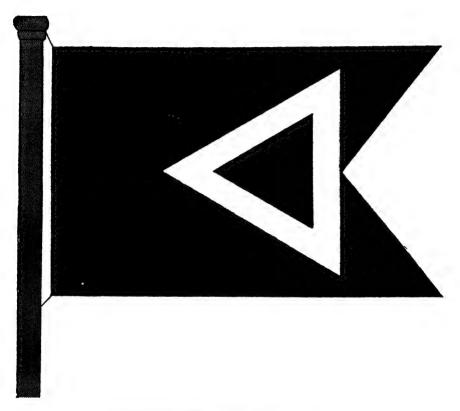

जाम्बूनदमयी वैदी ध्वजामे यस्य दृश्यते । शोर्णश्चाश्वा रथे युक्ता द्रोर्ण एष प्रकाशते ॥ —महा० विराट पर्वे । उपर्युक्त उद्धरणों से यह पता चलता है कि ऋग्वैदिक युग में राजा सैनिक, श्रार्य, श्रार्येतर (राज्ञस, दस्यु) प्रमृति थे। श्रायों तथा श्रार्येतर जातियों में संघर्ष चलता था। श्रतः इस युग में सैनिक-संगठन की श्रावश्यकता हुई। इसी संगठन के परिणाम् थे कि श्रायों ने पद-सेना, श्रश्व-सेना, रथ-सेना, हिस्त-सेना, उष्ट्र-सेना तथा नौ-सेना का संगठन किया। युद्ध में दुगों का ध्वंस, नगरों का विनाश, वस्तुश्रों का ध्यहरण श्रौर शत्रुश्रों का वध होता था। श्रायों के पास रण-वाद्य, श्रनेक प्रकार के श्रद्ध-शद्धा तथा परित्राणप्रद कवचादि भी थे। युद्ध में प्रस्थान करने के समय वे किस प्रकार श्रपने को सुसज्जित करते थे, इसका बड़ा ही मनोरम चित्र ऋग्वेद, मंडल ६, स्क्त ७५ में उपस्थित किया गया है—

जीमूतस्येव भवति प्रतीकं यद्वर्मी याति समदामुपस्ये। श्रमाविद्वया तन्वाजयस्यं स त्वा वर्मणो महिमा पिपर्तुं।।

-- ऋग्वेद, मंडल ६, सू० ७५, मं० १

लौहमय कवच घारण किये राजा मेघ-सा प्रतीत होता है। कवच की महिमा राजा की रचा करे।

धन्वना गा धन्वनार्जि जयेम धन्वना तीव्राः समदो जयेम । धनुः शत्रोरपकामं कृषोति धन्वना सर्वाः प्रदिशा जयेम ॥

—ऋग्वेद, मंडल ६, सू० ७५, मंत्र २

हम घनुष द्वारा शत्रुत्रों की गायें जीतें, युद्ध जीतें, शत्रु का वध करें। धनुष शत्रु की त्रिमिलाषा नष्ट करें। धनुष के द्वारा सभी दिशात्रों में स्थित शत्रु को जीत लें। सातवें मंत्र में संग्रामिक घोड़े का बढ़ा ही त्रोजस्वी चित्र उपस्थित किया गया है—

तीत्रान् घोषान् कृरवते वृषपाय्योश्वा रथेभिः सह वाजयन्तः। स्रवकामन्तः प्रयदेरभित्रान् हियान्ति शत्रुंरनपव्ययन्तः॥

घोड़े अपनी टापों से धूलि उड़ाते हुए और रथ के साथ वेग से जाते हुए हिनहिनाते हैं और हिंसक शत्रु औं को टापों से रौंद देते हैं।

रथ के रत्तकों का फोटो खींच दिया गया है। ये रथ-रत्तक शक्तिमान्, गंभीर, विचित्र सेना से युक्त, वाण-बल-संपन्न, वीर, महान् तथा अनेक शत्रुश्चों के जीतने में समर्थ थे।

> स्वादुसंबदः पितरोवयोघाः ऋच्छ्र फ्रिताः शक्तिवन्तो गमीराः । चित्रसेना इष्ट्रवला अमृष्ट्राः सतो वीरा उरवो ब्रातसाहाः ॥

> > - मंडल ६, सू० ७५, मंत्र ६

वीर जाति ही वीर देवों की कल्पना कर सकती है। ऋग्वेद के मंडल ५, स्० ५४, मंत्र ११ में मस्तो की कल्पना योद्धा के रूप में की गई है। मस्तो के स्कन्ध देश में आयुध, पाँवों में कटक, वद्धास्थल पर हार, हाथ में अम्निदीप-रिश्मियाँ तथा मस्तक पर शिरस्नाण हैं। वे रथ पर आरुद्ध हैं।

> श्चंसेषु व ऋष्टयः पत्सु खादयो वत्तःसु स्वमा मस्तो रथे शुभः। ऋम्निभ्राजसो विद्युतो गभस्त्योः शिषाः शीषसु वितताः हिरययगीः।।

जब वीर मस्त् पथ संचालित करते हैं, तब अप्रतिहत दीप्तिशाली स्वर्ग आरेर समुज्ज्वल वारिराशि विचलित हो जाती है। —ऋग्, मं० ५, ५४। १२

ऋग्वैदिक युग में समग्र ऋार्य-जाति संग्राम के लिए बद्धपरिकर रहती थी। वह चिन्तन भी सांग्रामिक शब्दों में करती थी। प्रार्थना भी सांग्रामिक भाषा में।

रामायण्-साक्ष्य—रामायण्-युग में सेना का उत्तरोत्तर विकास हुआ। सेना के सभी श्रंग पदाति, हय, हस्ती और रथ के प्रयोग इस युग में सम्यक् रूप से होते थे। सेना की सबसे बड़ी इकाई ऋत्तीहिणी काम में लाई जाती थी। रामायण में स्पष्टतः ऋत्तीहिणी ठिल्लिखित है।

इयमचौहिणी सेना यस्याहं पतिरीश्वरः। स्रमया सहितो गत्वा योद्धाहं तैर्निशाचरः॥

- बालरामायण, बालकांड, २०। ३७

रामायण-युग में त्रार्यावर्त्त त्रनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था। प्रत्येक स्वतंत्र थे त्रीर प्रत्येक को स्वतंत्र सेना थी। काशी, कोसल, विदेह, केकय, गांधार प्रश्वित त्रनेक विश्वत राज्य थे। महर्षि होने के पूर्व विश्वामित्र के पास भी चतुरंगिणी ऋद्यौहिणी थी।

> इयमचौहिर्णी पूर्णा गजवाजिरथाकुला। हस्तिभ्वजसमाकीर्णा तेनासौ बलवत्तमः॥

> > -रामा० बालकांड, सर्ग ५५

हाथी, घोड़े, रथ, ध्वज से परिव्याप्त यह सेना थी।

रामायणकालीन सेना का विस्तारपूर्वक वर्णन भरत की चित्रकूट-यात्रा में दिया गया है। भरत की ऋचौहिणी सेना में ६००० हाथी ६००० रथ, विविध ऋायुध-धारी ऋसंख्य धनुर्धर तथा एक लाख ऋश्वारोही सैनिक थे।

नवनाग-सहस्राणि कल्पितानि यथाविधि । स्रम्वयुर्भरतं यान्तमिद्ववाकुकुलनन्दनम् ॥ षष्ठीरथसहस्रणि धन्विनो विविधायुधाः ।

शतं सहस्राययश्वानां समारूढ़ानि राघवम्।

—रामा०, श्रयोध्या०, सर्ग ८३, श्लोक २-४

हय, हस्ती, रथ तथा पदाति के अतिरिक्त सेना की सहायता के लिए अनेक दल थे-

- (१) भूमिप्रदेशज्ञ दल।
- (२) सूत्रकर्मविशारद दल।
- (३) नाव-त्रादि यंत्र प्रस्तुत करनेवालों का दल ।
- (४) अमजीवी, यंत्रकोविद, मार्गरत्त्वक तथा वृत्त्-तत्त्वक दल।
- (५) सूपकार दल।
- (६) बाँस का बोकला छीलनेवाले तथा मार्गज्ञाता का दल।
- (७) कुम्भकार दल, पद्मी पकड्नेवालों का दल।
- (प्र) क्रांकचिक, विशोचक, सुधाकार, कम्बलकार, स्नापक, उष्णोदक तैयार करनेवाला, धूपक, मग्रकार, घोबी, दर्जी, नट, केवर्च क भी सेना के साथ थे।

## प्राचीन भारत की सांप्रामिकता



स्वस्तिक मंडा ततः स्वस्तिकविज्ञेगं पाराडुकंवलसंवृताम्। सन्नदिघोषां कल्याणी गुहो नावमुपाहरत्॥ (रामा॰, ऋयं।ध्या०, सगं—===-१२)

शान्तिकालीन सेना के साथ त्रावश्यकतात्रों की पूर्त्ति के लिए इन सब की ऋषेद्वा थी-

त्रथभूमिप्रदेशज्ञाः स्त्रकर्मविशारदाः । स्वकर्मामिरताः शूराः खनका यन्त्रकास्तदा ॥ कर्मान्तिकाः स्थपतयः पुरुषा यंत्रकोविदाः । तथा वार्द्धकयश्चैव मार्गिणो वृद्यतद्यकाः ॥ स्पकाराः सुधाकाराः वंशचर्मकृतस्तथा । समर्था ये च द्रष्टारः पुरतश्च प्रतस्थिरे ॥

—रामा०, त्र्रयोध्या०, सर्ग ८०, श्लो० १--३

सेना-प्रस्थान के पूर्व मार्ग ठीक करने के लिए, शिविर स्थापित करने के लिए, नदी पर पुल बाँघने के लिए दुर्ग निर्मित करने के लिए, मार्ग में अवरोध करनेवाले कूप-वापी को भरने के लिए, तथा निर्जल स्थलों में कूप-वापी तैयार करने के लिए उपर्युक्त सभी व्यक्ति भेजे गये थे। रथ के चलने योग्य बनाने के लिए इस दल ने विषम-स्थान को सम किया, गड्ढों को भर दिया, नदियों में पुल बाँघ दिये, निर्जल स्थानों में कूप-वापी तैयार कर घाट बना दिये। कहीं-कहीं युक्ति से फूलदार पौधा लगा दिये। स्थान-स्थान पर पताकाएँ बाँघ दीं। पद्माव पर शिविर स्थापित कर दिये, शिविर के चारो आरे खाइयों से परिवेष्टित दुर्ग तैयार किये। उनपर मांडे फहराये गये। ——अयोश्याकांड, सर्ग ८०, श्लो० ५—२०

रामायण-युग में तीन प्रकार की सभ्यताएँ देखने में आतीं थीं—आर्य-सभ्यता, राज्ञ्चसी सभ्यता तथा आर्येंतर वानरी सभ्यता। राम, भरत, विश्वामित्र, आगस्य आदि आर्य-सभ्यता के प्रतिनिधि थे। उसी तरह रावण, खरदूषण राज्ञ्चसी सभ्यता के और सुप्रीव, बालि, जाम्बवान् वानरी सभ्यता के प्रतीक। प्रत्येक सभ्यता, संस्कृति के संरच्चक प्रतिनिधियों के पास संगठित सेनाएँ थीं।

राच्चिस सभ्यता दोनो सभ्यतास्त्रों से अस्त्र-शस्त्रादि के प्रयोग में बढ़ी-चढ़ी थी। अन्य दोनों सभ्यतास्त्रों को इसका लोहा मानना पड़ता था। आर्य-सभ्यता को समूल नष्ट करने के उद्देश्य से रावण ने मलद-करुष तथा जन-स्थान में दो बड़ी छावनियाँ रखी थीं। इन दोनो स्थलों में आर्य ऋषि, महर्षियों के बड़े-बड़े आश्रम थे, जहाँ रहकर विद्यार्थी सभी प्रकार की विद्यास्त्रों को प्राप्त करते थे। विश्वामित्र तथा अगस्त के आश्रमों में जब कभी अध्ययन, मनन-चिंतन, अनुसंधान यज्ञादि कियास्त्रों के कार्य होने लगते थे, तब यह राच्चसी सेना विष्न उपस्थित करती थी। इन राच्चसों का ऋषिक सम्बन्ध लंका के राजा रावण से था।

मलद-करुष देश में मारीच, सुबाहु तथा ताडका के ऋघीन रावणी सेना बक्सर से दिच्चण के वनों में स्थापित थी। इसी सेना की ऋोर विश्वामित्र का संकेत दशरथ के प्रति निम्नस्थ वाक्यों में हऋ। था—

मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिच्चितौ। —रामा॰, बालकांड, २०।५ युद्ध-कला में निपुण वीर्यवान् मारींच और सुबाहु के अधीन राच्चसी सेना मेरे यज्ञकर्म में बाधा पहुँचाती है।

मारीचश्च सुबाहुश्च च यज्ञविष्नं करिष्यतः । — बालकांड, २१ । १६

जन-स्थान में खरदूषण की सेना-शक्ति १४००० थी-

चतुर्दश सहस्राणि रक्षमां भीमकर्मणाम् । ते बलाहकसंकाशा महाकाया महाबलाः । अभ्यधावन्त काकुत्स्थं रथैर्वाजिभिरेव च ॥ गजैः पर्वतकृटाभैः रामं युद्धे जिघांसवः ॥

- रामायण, ऋरण्य कांड, सर्ग २३, श्लो० २५

इन राच्चसों की सेना में घोड़े, हाथी, हाथी-सवार और घुड़-सवार ऋसंख्य थे। रथों की भी प्रचुरता थी।

रावरण की सेना में दस हजार हाथी, दस हजार रथ, बीस हजार घोड़े तथा कोव्यधिक राज्ञस थे। इसे विमान (हवाई-जहाज) भी प्राप्त था।

> गजानां दशसाहस्रं रथानामयुतं तथा। हयानामयुते द्वे च सामां कोटिं च रक्तसाम्।।

> > -रामायण, लंकाकांड, सर्ग ३७, श्लो० १६

वानरों के पास कोई संगठित सेना न थी। वे सभी पदातिक सैनिक थे। उनके युद्ध करने की कला भी आदिकालीन थी। हस्त, नख, दंत, चृद्धादि के प्रयोग ही उनके हाथा- हाथी युद्ध में होते थे। वे सब एक-एक शासक के अधीन रहते थे। सांप्रामिक अनुशासन की भी कभी उनमें नहीं थी। अन्यथा सुप्रीव के संकेत पर सीता का पता लगाने और राम की सहायता करने के लिए वे सब नहीं जुटते। उनकी सेना का संगठन समय-समय पर सांप्रामिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता था। इंग्लैंड-सा सुप्रीव का शासन-विधान भी स्वेच्छा-दल (Voluntary-Corps) का निर्माण सांप्रामिक अवसरों पर करता था। पर, सैनिक-पदों की प्रतिष्ठा वानरी सेना में भी थी। उनके बीच भी नायक, सेनापित, बलाच्यद्द, चिकित्सक-दल, सूत्रकर्मविशास्त-दल, त्वष्टा-दल आदि थे। नल-नील अपने युग के अच्छे इंजीनियर थे, जिन्होंने समुद्ध पर पुल बाँधा था। सुषेण अपने युग के सर्वश्रेष्ठ वैद्यराज थे। हनुमान्, जाम्बवान्, सुप्रीव तथा अंगद विश्रुत योद्धा थे। पद-संग्राम में वे बेमिसाल थे। इन्हें चर-विभाग के कार्य भी ज्ञात थे। अंगद तथा हनुमान् अपने युग के बड़े कुशल चर थे। वानरों की संख्या १० करोड़ बताई गई है।

दशवानरकोव्यश्च शूराणां युद्धकांचिणाम् ।--लंका०, सर्ग ३०, श्लो० २८

रामायण-युग में समृद्ध नौ-शक्ति भी थी और यह मल्लाहों से शासित थी। शृंगवेरपुर (त्राधुनिक सिंगरौर) के गुहराज के पास अर्नेक नावें थीं। भरत की अल्लौहिगी सेना को देखकर उन्होंने पाँच सौ नावों को घाट पर स्थित रहने की आज्ञा दी। प्रत्येक नाव पर सौ-सौ सशस्त्र नौजवानों को युद्ध के लिए सन्नद्ध रहने को आदेश दिया। इस प्रकार ५०००० नाविक-सैन्य उनके पास था।

नावां शतानां पञ्चानां कैवर्त्तानां शतं शतम् । संनद्धानां तथा यूनां तिष्ठन्त्वभ्यचोदयत् ॥—रा०, अयोध्या, सर्ग ८३, श्लो० ८ गुहराज के जलपोत पर स्वस्तिक चिह्नित भंडे लहराते थे। बड़ी-बड़ी घंटाएँ नावो पर वॅभी थीं। महाभारत वनपर्व ऋष्याय १७१ में निवातकवचों के पास भी सहस्रों की संख्या में नावें थी—'नावः सहस्रशः तत्र रत्नपूर्णाः', पर ये व्यापारिक नावें थीं।

महाभारत-साक्ष्य — महाभारत-युग में भारतीय सेना का संगठन वैज्ञानिक श्राधार पर हुआ। श्रवौहिणी सेना बहुत बड़ी होती थी। संप्राम छोटे-छोटे दलों में होता था। सैनिकों पर श्रनुशासन करना सरल था। उन्हें प्रशिव्यण भी सुगमता से दी जाती थी। इन सुविधाओं को ध्यान में रखकर महाभारत-युग में या इससे भी कुछ पूर्व भारतीय सैन्य-संगठन नवीन रूपों में किया गया।

इस सैन्य का संगठन इकाई (Unit) के आधार पर हुआ। संख्या के अनुपात से सेना नौ टुकड़ियों में संगठित की गई।

'पित्त' सेना की सबसे छोटी इकाई बनी और ऋत्तौहिणी सबसे बड़ी इकाई। निम्न-लिखित तालिका के निवरण से स्पष्ट निर्देश ज्ञात होगा—

| क्रम-सं०    | इकाई      | रथ    | हाथी       | घोड़ा | पद-सैनिक | योग         |
|-------------|-----------|-------|------------|-------|----------|-------------|
| (१)         | पत्ति     | 8     | 8          | Ę     | ¥        | १०          |
| (२)         | सेनामुख   | ₹     | ą          | 3     | १५       | ३०          |
| (₹)         | गुल्म     | 3     | 3          | २७    | ४५       | 03          |
| (8)         | गस्       | २७    | २७         | 52    | १३५      | २७०         |
| (પ્ર)       | वाहिनी    | 52    | <b>≂</b> १ | २४३   | ४०५      | <b>८</b> १० |
| <b>(</b> ६) | पृतना     | २४३   | २४३        | ७२६   | १२१५     | २४३०        |
| (७)         | चमू       | ७२९   | ७२९        | २१८७  | ३६४५     | ७२६०        |
| (ਙ)         | श्रनीकिनी | २१८७  | २१८७       | ६५५१  | १०६३५    | २१८७०       |
| (3)         | त्रदौहिसी | २१८७० | २१८७०      | ६५६१० | १०६३५०   | २१८७००      |

पत्ति—भारतीय सेना की सबसे छोटी टुकड़ी थी। पत्ति की संख्या दस थी। इसका नायक 'पत्तिक' कहलाता था। मनु-स्मृति के टीकाकार 'कुल्लूक भट्ट' का कहना है कि दस-पत्तिक एक सेना-नायक के ऋषीन रखे जाते थे और दस सेना-नायक एक सेनापित के ऋषीन। इससे बड़ी इकाई का ऋषिपति सेनापित कहलाता था।

महाभारत के ऋादि पर्व में पत्तिक, सेनामुखपित, गुल्मपित, गरापित, वाहिनीपित, पृतना-पित, ऋनीिकनीपित और ऋचौहिर्णीपित ये ऋाठ सेनाधिकृत पद थे।

- (१) एको रथो गजश्चैको नराः पञ्च पदातयः। त्रयश्च तुरगास्तज्जैः पत्तिरित्यभिधीयते॥१॥
- (२) पत्तिं तु त्रिगुणामेतामाहुः सेनामुखं बुधाः।
- (३) त्रीणि सेनामुखान्येको गुल्म इत्यभिधीयते ॥२॥
- (४) त्रयो गुल्मा गणो नाम (५) वाहिनी तु गणास्त्रयः।
- (६) स्मृतास्तिस्रस्तु वाहिन्यः पृतनेति विचन्न्यौः।।३।।
- (७) चमूस्तु पृतनास्तिस्रस्तिस्रश्चम्ब्वस्त्वनीकिनी।
- (६) अनीकिनीं दशगुशां प्राहुरत्तौहिशीं बुधाः ॥४॥

त्रज्ञौहिएयाः प्रसंख्याता रथानां द्विजसत्तमाः। संख्यागिणततत्त्वज्ञः सहस्राण्येकविंशतिः।। शतान्युपरि चैवाष्टौ तथा भूयश्च सप्ततिः।।५॥ गणानां च परिमाणमेतदेव विनिर्दिशेत्। ज्ञेयं शतसहस्त्रं तु सहस्त्राणि नवैव तु।। नराणामपि पञ्चाशच्छतानि त्रीणि चानघ।।६॥

--- महाभारत, ऋादि पर्व, ऋ० १।१६--- २७

सेनामुख—पत्ति से सेनामुख में तिगुनी सेना होती थी, सेनामुख में गुल्म से तिगुनी, गुल्म से गण में तिगुनी, गण से वाहिनी में तिगुनी, वाहिनी से पृतना में तिगुनी, पृतना से चमू में तिगुनी, चमू से अनीकिनी में तिगुनी और अनीकिनी से अजौहिणी में दसगुनी सेना होती थी। उपर्युक्त तालिका से प्रत्येक दुकड़ी की संख्या का पता स्पष्ट रूप से चल गया होगा।

गुल्म---पुलिस का काम करता था। दो या तीन या पाँच गाँवों के संरच्चण का भार गुल्म पर रहता था। मनु के टीकाकार कुल्लूक भट्ट के अनुसार गुल्म दो, तीन या पाँच गाँवों की शांति और शासन में अपना योग प्रदान करता था। किसी-किसी का मत है कि तीन सौ से पाँच सौ गाँव गुल्म के संरच्चण में रहा करते थे--

द्वयोस्त्रयाणां पंचानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम्।

तथा ग्रामशतानां च कुर्याद्राष्ट्रस्य संग्रहम्। — मनु॰, ऋ॰ ७, ख्लोक ११४ राज्य की सारी सेना का दायित्व एक ऋमात्य पर रहता था—

श्रमात्ये दराड श्रायातः दराडे वैनायिकी क्रिया।

नृपतौ कोषराष्ट्रे च दूते सन्धिविपर्ययौ ॥—मनु॰, स्र॰ ७, श्लोक॰ ६५

साधारण शासन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मनु ने सेना के गुल्म-भाग के महत्त्व पर बड़ा बल दिया है।

> गुल्मांश्च स्थापयेदाप्तान् कृतसंज्ञान् समन्ततः । स्थाने युद्धे च कुशलानभीरूनविकारिणः ॥

> > --मनु॰, ऋष्या॰ ७, श्लोक १६०

गुल्म विश्वासी ऋधिनायक की संरत्ता में रहता था। वह ऋधिनायक युद्ध के संकेतों का ज्ञाता, ऋपने स्थान पर स्थिर तथा युद्ध-कला में प्रवीरण होता था। भागना और विश्वासघात उसकी प्रकृति के विरुद्ध बात थी।

गुल्म का प्रत्येक सैनिक युद्ध के संकेतों से परिचित था। लड़ना, ऋपसरण करना, ऋपने स्थान पर डटे रहना ऋौर प्रति इंच जमीन के लिए मर मिटना जानते थे। प्रत्येक गुल्म में धन्वन्तरि, तक्षक, ऋौर रणवादक होते थे।

पुरातन काल में प्रत्येक राज्य में छह प्रकार के दुर्ग बने रहते थे। वे इस प्रकार होते थे— (१) धन्व-दुर्ग, (२) मही-दुर्ग, (३) जल-दुर्ग, (४) वृत्त-दुर्ग, (५) नृ-दुर्ग श्रीर (६) गिरि दुर्ग। ——मनु॰ ७, श्लोक ७०

धन्व-दुर्ग रेगिस्तान के मध्य निर्मित होता था। मही-दुर्ग घरती के भीतरी भाग में बना रहता था। जल-दुर्ग पानी के बीच में बनता था। वृत्त-दुर्ग तथा नृ-दुर्ग वृत्तों श्रीर मनुष्यों

#### श्राचीन भारत की सांश्रामिकता



मद्रराजस्य शल्यस्प ध्वजायेऽग्नि शिखामिव । सौवर्गी प्रतिपश्याम स्तितामप्रतिमौ शुभाम् ॥ —महा० द्रोण १०५,१८ के बीच में होता था श्रौर गिरि-दुर्ग पर्वत पर बने रहते थे। इन दुर्गों में श्रस्त्र-शस्त्र, धान्य, सवारी, कारीगर, घास तथा जल का रहना परमावश्यक था। —मनु० श्लोक० ७४, ७५

प्रत्येक दुर्ग खाई तथा प्राकार से परिवेष्टित रहता था। प्रत्येक दुर्ग में सेना की दुकड़ी स्रावश्यकतानुसार स्थापित रहती थी।

राजा का राज्य गाँवों में विभक्त था। प्रत्येक गाँव में एक मुर्खिया रहता था। वह भामाधिपति कहलाता था। दस-गाँवों का मुखिया 'दशेश' कहलाता था बीस गाँवों का मुखिया 'विंशतीश' सौ गाँवों का 'शतेश' तथा सहस्र गाँवों का मुखिया 'सहस्रपति' नाम से सम्बोधित होता था।

——मनु॰ त्रा॰, ७ श्लोक ११५

यदि किसी गाँव में चीरी त्रादि कुकर्म होते थे त्रौर यदि उस गाँव का मुखिया प्रतिकार करने में त्रपने को त्रसमर्थ पाता, तो वह त्रपने से ऊपर 'दशग्रामाधिपति' से त्रपील करता। एवं एक संस्था दूसरे से संबद्ध होती थी। प्रत्येक संस्था की सहायता के लिए सेना के गुल्मादि थे।
—-मनु॰ त्र० ७, श्लोक ११५, ११७, ११६

पुरातन काल में कुरुच्चेत्र, मत्स्य, पांचाल तथा शूर्सन के युवक सैनिक पद के लिए योग्य समक्ते जाते थे। ---मनु० स्र० ७, श्लोक १६७

मालव, मगध ऋौर ऋंग भी वीरप्रस् भूमिवाले थे।

सेना के लिए लम्बे और नाटे दोनों प्रकार के सैनिक अपेद्य थे।

---मनु०, ऋ० ७, श्लोक १६३

गांधार, सिन्धु-सौनीर, प्राच्य ( मागध ) बड़े शूर्वीर होते हैं। मागधों की विशेषता मातंग-युद्ध में थी। यवन, काम्मोज, मधुरावासी ऋश्वयुद्ध में निपुर्ण होते थे। दािच्यात्य ढाल तलवार में कुशल होते थे। ऋावन्तिक तथा मालव भी बड़े योद्धा होते थे।

-- महाभारत, शांतिपर्व, ऋ० १०१

सैनिक के लिए कहा गया है कि जिस सैनिक के नेत्र सिंह या व्याघ्र के सदश हों, गित भी उन्हीं पशुत्रों की-सी हो, गर्जन भी उन्हीं के समान हों श्रोर पारावत तथा सर्प की-सी श्राँखें हों, वे प्रामाणिक शूर होते हैं। जिन वीरों के निनाद मृगया-किंकिणी की ध्वनि-से हो, नेत्र हाथी तथा वृषभ-से हों, वे बड़े कोपशील तथा मन्द्र होते हैं। क्रूरमुख, मेघस्वन, टेढ़ी नाक तथा जीभवाले श्राक्रमण करने में बड़े तेज होते हैं। विडाल के ऐसे कुब्ज, छोटे केशवाले, स्तब्धाच, शीध्रगामी श्रीर चपलचित्त सैनिक दुरासद होते हैं। सुसंहत, प्रतन्त, व्यूढोरस्क, श्रीर सुसंस्थित सैनिक कलहिपय होते हैं। गंभीराच, निस्प्रध्याच, पिंगाच, शरीर की परवा नहीं करनेवाले तथा मर मिटनेवाले सैनिक योद्धा होते हैं। केंचे कंघेवाले, लम्बी गर्दनवाले श्रीर स्थूल-पिएडक सैनिक विकट श्रीर वीर होते हैं। — महाभारत, शांतिपव, श्र० १०१

पुरातन भारत में सेना में भर्ती होनेवाले व्यक्ति की कँचाई, छाती की चौड़ाई, श्राँखों की बनावट, कंघे, दाँत, गर्दन श्रादि पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सेनापित की नियुक्ति विशेष गुणों के कारण होती थी।

चित्रहस्तः चित्रयोधी मतः सेनापतिमम।

महाभारत के उद्योग-पर्व ऋष्याय १५१ में सेनापित में ऋनेक गुणों का होमा ऋावश्यक समम्मा गया है। वह शस्त्र-संचालन में फुर्चीला, विविध प्रकार के संप्राम-कौशल में निपुण, सिंह के सहश पराक्रमवाला, महाद्युति-सम्पन्न, सुदंष्ट्र, (दाँत सुन्दर, स्वच्छ और दृढ़ हों), सुंहनु, सुंबांहु, सुमुखं, ऋंकृंशं, ( दृष्ट-पुष्ट ), विशालाच, सुपाद, सभी शास्त्रों तथा शस्त्र-विकान का पंडित, सत्यवादी और जितेन्द्रिय हो।

प्रत्येक संमृद्ध राष्ट्र का इतिहास यही बताता है कि सफल सैनापित में शारीरिक शिक्त की अपेचा नैतिक बल का अधिक्य रहता है। उदाहरण के तौर पर—कुड्ज विश्वविश्रुत लक्सेमवर्ग (Luxemburg), खुद्रकाय तथा दुर्बल यूजीन (Eugene), पंगु तैमूर, एकाच्च रणजीत सिंह, नाटे शिवाजी और नेपोलियन पाशिवक शिक्त की अपेचा अपिरमेय नैतिक बल रखते थे। आजकल वैज्ञानिक शस्त्रों के विकास के साथ युद्ध-कला का नैतिक पहलू और भी प्रवृद्ध हो गया है। वीर नेपोलियन सदैव कहा करता था—रणचेत्र में एक मन शारीरिक बल और तीन मन नैतिक बल अपेच्य हैं। महाभारत में सैनिक तथा सेनापित के लिए नैतिक बल अति आवश्यक समका गया है। प्रायः सभी भारतीय वाङ्मय इसपर जोर देते हैं। गत यूरोपीय महायुद्ध में जर्मनी की हार नैतिक बल के अभाव के कारण हुई। जर्मनों की दृष्टि में राष्ट्रीय जीवन का अर्थ ही जीवन-संग्राम था। वे संग्राम इसलिए छेड़े हुए थे कि दूसरे राष्ट्र के ब्वंस पर उनका राष्ट्र निर्मित हो।

प्राचीन तथा अर्वाचीन युगो में दोनो प्रकार के युद्ध हुए हैं-धर्भयुद्ध और अधर्भयुद्ध । पर, प्रत्येक युद्ध के अन्तराल में आत्म-रच्चा, भूलिएसा, स्वार्थपरता, कष्टसिहण्णुता और घृणाः की भावनाएँ काम करती हैं।

डाक्टर 'फिट्ज्रल्ड' का कहना है कि प्राकृत मंमावात, भूकंप, ज्वालामुखी तथा प्रलयंकर त्फान की भाँति युद्ध प्राकृतिक घटना है। विश्व में संभवतः कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है, जिसमें श्रात्म-संरत्न्य की प्रवृत्ति न हो। कुछ ऐसी भी जातियाँ हैं जो स्वभावतः प्रतिहिसात्मक वृत्ति बन्य पशुत्रों की भाँति रखती हैं श्रीर दूसरे राष्ट्रों पर हमला करने में ही उन्हें श्रानन्द मिलता है। जहाँ इस प्रकार के दो राज्य होंगे, वहाँ संग्राम छिड़ने में देर न होगी। युद्ध करनेवाले स्वयं नहीं कह सकते कि वे क्यों युद्ध ठान रहे हैं। वस्तुतः जनता ही युद्ध छेड़ती है। यदि जन-वर्ग युद्ध नहीं करना चाहे; तो उसे कोई भी शासन-यंत्र युद्ध करने के लिए विवश नहीं कर सकता। किन्तु, कोई-कोई शासन-यंत्र युद्धोन्मुख कराने के लिए जन-वर्ग में धीरे-धीरे युद्धाग्नि सुलगाते हैं तथा मड़काते हैं।

राम-रावण-युद्ध, कौरव-पाग्रडव-युद्ध, गत यूरोपीय युद्ध सभी जनता की प्रतिहिंसात्मक वृत्तियों की श्रिभिव्यक्ति हैं। सैनिक श्रीर सेनापित समरीकरण में निमित्त कारण हैं। युद्ध में सफलता के लिए सैनिकों के श्रीर सेनापितयों के गुणों पर श्रिधिक जोर भारतीय प्राचीन ग्रंथों में दिया गया है। नाविक के विना नाव श्रीर सारिथ के विना रथ जैसे व्यर्थ हैं, वैसे ही सेनापित के विना सेना व्यर्थ हैं—

यथा ह्यकर्णधारा नौ रथश्चासारथिर्यथा। द्रवेद् यथेष्टं तद्वत् स्यादृते सेनापत्नं बलम् ॥

--महा०, द्रोग०, ग्र० ५।८९

सेनापित को शस्त्रज्ञों में श्रेष्ठ, बुद्धि में बृहस्पित-सा, ज्ञमा में पृथ्वी-सा, गांभीर्थ में समुद्र-सा, स्थिरता में हिमवान्-सा, उदारता में प्रजापित-सा और तेज में भास्कर के सहश होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सेनापित में विविध प्रकार के व्यूह-निर्माण की योग्यता, यात्रा, यान-चालन, युद्ध और प्रशमन की पूर्ण निपुराता होनी चाहिए।

यात्रा याने च युद्धे च तथा प्रशमनेषु च। भृशं वेद महाराज यथा वेद बृहस्पतिः।।

—महा०, भीषा०, ऋ० १६५-८६

महाभारतकालीन सेनाएँ—महाभारत-युग में भारत अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। उनमें मगध, काशी, विदेह, अंग, कोसल, पांचाल, गांधार, काम्बोज, अवन्ति (मालव), चेदी. सिंधु, द्वारका, कुरु आदि प्रसिद्ध थे। इनमें मगध, कुरु आदि साम्राज्य के रूप में परिणत हो गये थे। प्रत्येक राज्य को आधुनिक यूरोपीय राष्ट्रों की भाँति अपनी सेना थी। इस युग में कौरव, यादव, पांचाल, जरासंध, शिशुपाल और मत्स्यराज की सेनाओं का पूरा विवरण मिलता है। महाभारत छिड़ने के समय कुरुच्चेत्र में अठारह अच्चीहिणी सेनाएँ इकट्टी हुई थीं—सात पांडवों की ओर से और ग्यारह कौरवों की ओर से लड़ी थीं।

पांडवो की सातो अचौहिखी-सेना के सेनापित द्वपद, विराट्, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यिक, चेकितान और भीमसेन थे। प्रत्येक सेनापित अचौहिखीपित कहलाता था। अर्जु न सेनापित-पित थे।

प्रत्येक सेना में घोड़े, हाथी, रथ तथा पैदल सैनिक थे। मनु के अनुसार रथों तथा घोड़ों से समतलभूमि पर युद्ध किया जाना विशेष फलप्रद है। जलपोत तथा हाथी द्वारा जल में युद्ध करना श्रेयस्कर माना गया है। 'मेधातिथि' का मत है कि अथाह जल में केवल जलपोत ही से लड़ाई करनी चाहिए और अल्पोदक में हाथियों से एवं जहाँ वृद्ध तथा लताओं से घिरी भूमि हो, वहाँ तीर-धनुष से ही युद्ध में प्रवृत्त होना चाहिए। तलवार, ढाल तथा इस प्रकार के अन्य आयुषों से वहीं लड़ना श्रेयस्कर है, जहाँ किसी प्रकार के प्राकृत प्रत्यूह न हों अर्थात् जगह खुली हो।

स्यन्दनाश्वैः समे युद्ध् येदनूपो नौद्विपैस्तथा। वृज्जगुल्मावृते चापैरसिचर्मायुधेः स्थले॥

—मनु॰, ऋ० ७, श्लोक १६२

श्रल्पोदके हस्तिभः श्रगाधोदके च नौभिः। —मेधातिथि

कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी हस्ती के सांग्रामिक प्रयोग के संबंध में निर्देश है। उष्ण देश में हस्तिदल से काम नहीं लेना चाहिए। हाथी के लिए जल अति आवश्यक है। वह जल अधिक पीता है तथा स्नान पसंद करता है। जल के अभाव में उसकी फुर्ती और तेजी जाती रहती है। जिस देश में पानी की प्रचुरता हो या पावस ऋतु में संग्राम छेड़ना हो, तो संग्राम में हाथी से काम लेना चाहिए। —कौटिल्य अर्थशास्त्र, खंड ६, अ०१, संख्या ४०

समतलभूमि में घोड़े तथा रथ से काम लेने को कहा गया है। इनसे भागना ऋौर खदेड़ना ये दो कार्य ऋासानी से होते हैं। पराभृत शत्रु को खदेड़ मारना विजय को वास्तविक रूप है। सेना का सर्वोत्कृष्ट प्रयुत्न हारे हुए शत्रु को दूर तक भगा देना ही है। यह काम ऋश्वारोही सेना या रथारूढ सेना ही कर सकती है। शाही सेना यदि संकटापन्न स्थिति में हो, तो अश्वारोही सेना ही शत्रु-दल को छिन्न-भिन्न कर देती है।

युद्ध में सफलता सांग्रामिक कौशल पर ही निर्भर करती है। लड़ाकू दल को युद्ध-स्थल के ऊँचे भाग को अधीन करना चाहिए। यदि युद्ध समतलभूमि पर हो, तो भी हाथी, रथ तथा घोड़े पर सवार हो शत्रु-दल का निरीच्चण करना चाहिए। ऊँचे स्थल से आसानी से शत्रु पर अस्त्र चला कर उसकी गित अवरुद्ध कर दी जा सकती है। पुनः ऊँची जगह पर जो सेना स्थित है, वह यदि नीचे आक्रमण करना चाहे तो वेगवती गित से वह आक्रमण करती है। नीचे से ऊपर चढ़ने में नाक में दम आ जाता है। युद्ध के इसी सिद्धांत पर हवाई जहाज की उपयोगिता अवलंबित है।

युद्ध का दूसरा कौशल ऋधिक संख्या में सैनिक उपस्थित करना है। रामायण-काल में राम ने दस करोड़ की वानरी सेना संगठित की श्रीर कौरवों ने ग्यारह श्रद्धौहिगी की। इसका एकमात्र उद्देश्य शत्रु के हृदय को प्रंकपित करना त्रीर उसके नैतिक बल को कम करना है: पर अनुभव और इतिहास साची है कि अधिक संख्या में सेना का एक बीकरण विजय का प्रधान कारण नहीं समक्ता जा सकता। ऋग्वैदिक युग में दम राजास्त्रों ने 'सुदास' पर स्त्राक्रमण किया, कौरवों ने ग्यारह ऋचौहिणी लेकर संग्राम किया, सिराजुदौला ने ऋसी हजार की सेना से पलासी के युद्ध में केवल तीन हजार बृटिश तथा ग्यारह हजार देशी सैनिकों के सेनापित क्लाइव से लड़ा; पर ऋधिक सेनावाले ही पराजित हुए। गत यूरोपीय युद्ध में सेनानी बेवेल के चुने हुए कतिपय सैनिकों ने चार हजार इटालियनों को कैद कर लिया। विराट राजा के राज्य मे अर्कले महारथी अर्जुन ने चुने हुए कौरव वीरों को परास्त कर उनके तन पर से वस्त्र और दुर्योधन का मुकुट तक उतरवा लिये। दंडकारएय में एकाकी धनुर्धर राम ने खर-दूष्ण के चौदह-सहस्र सैनिकों को मारकर विजयश्री प्राप्त की थी। श्रुतः विजय के प्रधान साधन नीतिपूर्ण युद्ध-कौशल, ऋनुशासन, सेनिकों का मर-मिटने वाला ऋमित-साहस, नवीन त्रौर त्रमोघ त्रस्त्र-शस्त्र, उद्देश्य की पवित्रता त्रादि हैं। शत्रु से छिपा रहना त्रौर सहसा उस पर धावा बोल देना विजय की कुंजी है। गत यूरोपियन युद्ध में डेनमार्क पर जर्मनो ने इसी युद्ध-कुशलता से सफलता प्राप्त की थी। श्रीरंगजेब के सेनापित शाइस्ता खाँ पर शिवाजी का त्राकस्मिक त्राक्रमण तथा मत्स्यराज्य में विशाल कौरवी पृतना पर धनंजय की चढाई ऐसी ही युद्ध-कुशलता के उदाहरण हैं।

संग्राम पाशिवक शक्ति का निरा प्रदर्शन नहीं है, वरन् नैतिक शक्ति की अभिव्यक्ति है। संग्राम वीरता, पराक्रम, सिहष्णुता, धीरता, सत्यवादिता, अध्यवसाय, आत्मत्याग आदि का इतिहास है। अपिरमेय शक्तिशाली तथा दिव्यास्त्रों से युक्त बृटिश-शक्ति पर महात्मा गांधी का विजय प्राप्त करना भी सांग्रामिक नैतिक बल का बेजोड़ निदर्शन है।

भारतीय संप्राम-शास्त्र के पंडितों का आदेश है कि पदाति-दल किसी भी रण्भूमि पर लड़ सकता है। मेरी दृष्टि में पदाति-सेना भारतीय-सेना का मेर्दंड थी। अश्व-सेना को भी तीर की मार से वह बेकाम कर देती थी। पद-सैनिक का निशाना अच्चूक होता है। वह घोड़े की शरीर-संघियों पर तीव्र प्रहार कर उन्हें बेकाम कर देता है। आज के वैज्ञानिक युद्ध में भी Anti-air-craft gun पदाति के द्वारा ही संचालित होता है। राम की पद-सेना ने ही

रावण की दिव्यास्त्रों से सुसजित सेना को परास्त किया था। स्पेन का गत गृह-युद्ध में तथा जर्मनी का पोलैंड-संग्राम में पदाति-दल के सहारे ही श्राधिपत्य स्थापित हुन्ना था।

ऋँगरेज तथा फ्रांसीसी वायोनेट का दंभ भरते हैं। पर, सन् १८०१ ई० में मिस्र देश में जब बारूद शेष हो गई, गोले चूक गये, तब पत्थरों के द्वारा ही संग्राम हुऋा। रूसी तथा जापानी युद्ध में भी, बीसवीं शती के प्रारंभ में, पत्थरों का ही प्रयोग हुऋा। सर्वत्र पद-सेना ही सफलता का कारण हुई।

सेना की परिभाषा—संग्राम के लिए ऋधिक मनुष्यों की सशस्त्र संगठित जमात को सेना कहते हैं। सेना के संबंध में ऋँगरेजी दृष्टिकोण यही है। सेना का जर्मन दृष्टिकोण इससे भिन्न है। किसी राज्य के ऋधीन समग्र सशस्त्र प्रशिव्वित सैनिकों की जमात सेना है।

ऋग्वैदिक युग में समग्र ऋार्य-जाति संग्राम के लिए सक्नद्ध रहती थी। परवर्ती युगो में युद्ध के लिए मनुष्यो का एक वर्ग तैयार किया जाता था। वह वर्ग राजन्य तथा ब्राह्मण-वर्ग से ऋषिक संबंध रखता था। ऋगर्येतर जातियो में भी (राज्ञ्सों तथा ऋनार्यों में ) सेनाएँ थीं, पर राज्ञ्सी सेना में वर्ग-भेद का प्रश्न नहीं था।

प्राचीन भारतीय सेना पुरातन पारस, ग्रीस, तथा रोम-साम्राज्य की सेनान्त्रों से ऋधिक विकसित थी। उदाहरण के लिए पारसिक साईरस की सेना लीजिए। यह सेना दो भागों में विभक्त थी। एक भाग दुर्ग में रहता था श्रीर दूसरा सारे राज्य में विखरा रहता था। प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय सेना पर एक ऋधिनायक रहता था। वह प्रांत के प्रत्येक भाग में स्थित सेना की संख्या तथा योग्यता पर प्यान रखता था। प्रांतपाल ही सेना का वेतन ऋौर भोजनादि चलाता था।

— इनसाइक्रोपीडिया बूटैनिका, सैनिक खंड

प्राचीन रोम-वासियों की सेना लिजन (Legion) कहलाती थी। एक लिजन में ३०० घोड़े, ३०००० गुरु-पदाति (Heavy infantry) तथा १२०० लघु-पदाति सैनिक रहते थे। भारतीय ऋश्व-दल की भाँति रोमन ऋश्व-दल शत्रुऋों में ऋगतंक पैदा करता था। पदाति तथा ऋश्वारोही सैन्य ही रोमन-सेना के प्रमुख ऋवयव थे। — इनसाइक्लोपीडिया बूटैनिका

भारतीय सैन्य-संगठन की विशेषता—(१) भारतीय सैन्य का वैज्ञानिक ढंग पर विकास ऊपर वर्षिति हो चुका हैं। भारतीय सेन्य-संगठन में युद्ध-कौशल तथा सैनिक अनुशासन का दृष्टिकोण प्रधान था। राम-रावण-संग्राम में जब रच्चोराज रावण रथारूढ होकर राम के सैंनिको पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगा, तब राम की सेना के पाँव उखड़ गये। राम की चिन्ताजनक अवस्था देखकर इन्द्र ने रथ के साथ युद्धकुशल अपने सारिथ मातिल को राम की सहायता के लिए भेजा था। कुरुच्चेत्र के रणांगण में द्रोण के पराक्रम के सामने पायडवी सेना विकल हो गई। उस समय कृष्ण के संकेत पर—'अञ्चत्थामा मारा गया' ऐसा मिथ्या प्रचार किया गया, जिससे शत्रु पर विजय प्राप्त करने में कामयाबी मिली।

(२) पारस्परिक सैनिक सहायता से तथा सिम्मिलित रूप में अनेक राज्यों के शत्रु के विरुद्ध लड़ने की भावना यूरोप में १३ वीं शती में सजग हुई। पर, भारत में इस भावना की प्रवलता ऋग्वैदिक काल में ही दीख पड़ती है। महाकाच्य-युग में तो यह भावना पराकाष्ठा पर पहुँच

गई थी। विराट्, द्वपद, मगध त्रादि का पाएडवो से मिलकर कौरव-राज के विरुद्ध खड़ा होना, इस भावना का ज्वलन्त उदाहरण है। सुदास के विरुद्ध दस राजाश्रो का संग्राम छेड़ना तथा वानरों का राम से मिलकर रावण से लोहा लेना, इसी सांग्रामिक कौशल के प्रतीक हैं।

- (३) भारतीय सैन्य-कर्म कला के रूप में परिग्रहीत हुन्ना था त्रौर भारतीयों का एक सुदृद्ध न्त्रौर संगठित वर्ग इसी व्यवसाय में त्रुपना जीवन-यापन करने लगा।
- (४) भारत के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों ने प्रत्येक राज्य में सगठित सेना का उद्देक किया।
- (५) सेना में Corps (कोर) श्रीर Colour (कलर) का सूत्रपात यूरोप में सम्राट् Maximiliar ने किया। कोर श्रीर कलर सेना-निभाजन की निश्चित प्रणाली पर स्थिर हुई थीं। कलर में ४०० सैनिक रहते थे, पर कोर की संख्या निभिन्न होती थी। किसी-किसी कोर में १२००० सैनिक होते थे। पर, महाभारत-युग में पत्ति, सेनामुख, गुल्म श्रादि संग्राम में प्रयुक्त हो रहे थे।

पश्चिमी देशों में सैन्य-विभाजन-प्रणाली ने ही ऋाधुनिक सैनिक-ऋाचार का जन्म दिया था। पर, सैनिक-ऋाचार के संबंध में मनु, कौटिल्य, शुक्र, कामन्दक, रामायणकार ऋौर महाभारतकार ने इतना लिखा है कि एक बृहत् पुस्तक तैयार हो सकती है। भारतीय सैनिकों के ऋाचार के संबंध में एक पृथक् ऋष्याय इस संग्रह में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ यह कहना ऋलम् है कि समाज में सैनिकों को मर्यांदा का स्थान प्राप्त था। कृष्ण, भीष्म, द्रोण एकलव्य, हनुमान् सभी समादर की दृष्टि से देखे जाते हैं। ऐतिहासिक काल के भी चन्द्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्द्धन, पृथ्वीराज, राणा प्रताप, शिवाजी, गोविन्दसिंह ऋादि सभी ऋादरणीय हैं।

### सैन्य-संगठन की पृष्ठभूमि-

मुद्दद सेना के संगठन के लिए निम्नस्थ बातें श्रपेद्धय हैं-

- (१) देश की ऋार्थिक स्थिति का सुदृढ़ होना।
- (२) देश की मानसिक शक्ति का पूर्ण विकसित होना ।
- (३) देश में मानव-शक्ति (Man-power) का पर्याप्त होना। जिस राज्य की आबादी कम होगी, वह सुदृढ़ सेना संगठित नहीं कर सकता। यदि करे भी, तो चिरकाल तक टिक नहीं सकता।
- (४) त्रायुधादि के निर्माण के लिए लोहा, ताँबा, सोना, त्रादि धातुत्रों की सुलभता। हमारी धारणा है कि ऋग्वैदिक युग में भी भारत को क्रनेक सांग्रामिक सुविधाएँ उपलब्ध थीं। तभी रथ, घोड़े, हाथी से समन्वित सेना की स्पष्ट काँकी हमें ऋचात्रों में मिलती है।

सेना का अनेक टुकड़ियों में बँटा रहना आधुनिक सैन्य संगठन है। यूरोप में १८ वीं श्रांती के पूर्व सेना का वैज्ञानिक विभाजन न था। सन् १८०५-६ ई० में नेपोलियन की सेना तीन भागों में विभक्त थी। ब्रिगेड, डिवीजन तथा कोर। प्रत्येक में पदाति-दल, अश्वदल और Artillery दल रहता था। बीसवीं शती में वैज्ञानिक अस्त्र-शस्त्रों के संचालन तथा प्रयोग के लिए इंजीनियरों का दल भी सेना का एक भाग बन गया।

प्रत्येक देश में सेना संगठित करने के ढंग भिन्न-भिन्न होते हैं। ग्रेट-ब्रिटेन में स्वेच्छु सेना (Voluntary) रखी जाती है। जर्मनी में कांसक्रिप्ट (Conscript) तथा स्वीटजरलैंड

में मिलिशिया (Militia) कहलाती है। जब युद्ध छिड़ जाता है या छिड़ने पर होता है, तब सैनिक-अवस्था के सभी मनुष्य भर्ती होने के लिए बाध्य होते हैं। वे थोड़े समय तक प्रशिच्य प्राप्त करते हैं और युद्ध-काल भर सहायता पहुँचाते हैं। कांसिकप्ट के द्वारा देश के समर्थ जन-समुदाय में से चुनकर सैनिक नियुक्त होते हैं। यदि समृद्ध व्यक्ति युद्ध के लिए सैनिक नहीं बनना चाहता, तो वह अपने बदले में असमृद्ध परिवार में से एक बलवान् आदमी को खरीदकर प्रदान करता है। जर्मनी में स्थायी सेना तैयार की जाती थी। स्वीटजरलैंड में सारा राष्ट्र ही सैनिक शिचा प्राप्त करता है, और मौके पर सारा राष्ट्र ही सैनिक बन जाता है।

प्राचीन भारत में संग्राम-शास्त्र में बताये सैनिक-लच्चराों के आधार पर सैनिक लिये जाते थे श्रीर उनकी शिचा की पूरी व्यवस्था की जाती थी। भारतीय सैनिक शरीर से बलवान् श्रीर प्रौढ़ होते थे। उनके पाँव सुदृढ़ होते थे जिससे बड़ी तीव्रता से युद्ध-प्रयास करते थे। उनकी आँखे तीव्र और पैनी होती थीं, जिनसे बात-की-बात में परिस्थित की जानकारी प्राप्त कर लेते थे। इस दिशा में पर्याप्त प्रकाश ऊपर डाला गया है।

भारतीय सैन्य में छह प्रकार के सैनिक होते थे-

- (१) मौल-वंश-परंपरागत सैनिक ।
- (२) भृत्य-वितन पर नियुक्त किये गये सैनिक।
- (३) सुद्धद्--मित्रराज्य के सैनिक।
- (४) श्रेगी--सैनिकों की श्रेगी स्वीटजरलैंड के सदृश तैयार की जाती थी।
- (५) द्विषत्—रात्रुदल के स्राये हुए सैनिक, जिनपर विश्वास किया जाता था।
- (६) स्राटविक--जंगलो में निवास करनेवाले या जंगली भूमि के जानकार सैनिक।

वसाद-मुद्रा-साच्य---वसाद-मुद्रात्रों में त्रनेक पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। जिनके नाम इस प्रकार है---

(१) उपरिक, (२) महाप्रतिहार, (३) महादंडनायक, (४) विनयस्थिति-स्थापक, (५) महार्वपति, (६) रणभागडागाराधिकरण—(युद्ध-कोषाध्यत्त का कार्यालय) (७) बलाधिकरण—(प्रधान सैन्य-कार्यालय) श्रीर (८) चंडपाशाधिकरण—(पुलिस प्रमुख का कार्यालय)।

रथ-सेना के पदाधिकारी — जिस प्रकार पदाति-दल, हय-दल त्रौर अरव-दल में सैनिक पद थे, उसी प्रकार रथयुद्ध में कुशलता की मात्रा से रथ-सेना में भी अनेक निम्निलिखित पद थे—रथोदार, रथ, अतिरथ, अर्द्धरथ, महारथ, रथयूथपयूथप।

कौरव-दल में भीष्म ऋतिरथ थे; कर्ण ऋद्र्रथ; ऋश्वत्थामा महारथ, ऋप, भूरिश्रवा ऋौर द्रोण रथयूथपयूथप; वाह्वीक, मत्स्यराज शल्य ऋतिरथ। पाण्डव-सेना में युधिष्ठिर रथोदार, उत्तर रथोदार; ऋभिमन्यु, सात्यिक ऋौर ऋर्जुन रथयूथपयूथप; विराट् ऋौर द्रुपद महारथ तथा धृष्टद्युम्न ऋतिरथ कहलाते थे। रथयूथपयूथप सबसे बड़ा पद था। उसके बाद महारथ, उससे थोड़ा कम या उसी के समकत्त ऋतिरथ, उसके बाद ऋद्ररथ, ऋौर सबसे छोटा पद रथोदार था। प्राचीन भारतीय सैन्य का संचित्र विवरणा—

(१) डाइडॉरस (Diodoros), जिसने सिकन्दर की भारतीय चढ़ाई का वर्णन किया है, पोरस की सेना का लेखा ५० हजार पदाति दल, तीन हजार घोड़े, एक हजार रथ तथा १३० हाथी के रूप में देता है।

- (२) शिवियों की सेना-शक्ति के सम्बन्ध में Vogel के शिलालेख में, (Shorkot-inscription) उल्लेख है। इसे शिविपुर कहते हैं। सिकन्दर की चढ़ाई के समय इस जन-जाति को ४० हजार पदाति-दल प्राप्त थे।
  - (३) Agalas soi के पास ४० हजार पदाति-दल तथा तीन हजार घोड़े थे।
- (४) मालव (Malloi) के पास ६० हजार पदाति-दल, १० हजार घोड़े तथा ६०० रथ थे। श्री भांडारकर इंडियन ऐस्टीक्वीटी (Indian Antiquity) सन् १६१३ ई०, पृ० २०० में लिखते हैं कि पाणिनि के लेखानुसार युद्ध ही मालवों की जीविका था।
- (५) अम्बन्डो (Ambasthas) के पास ६० हजार पदाति-दत्त, ६ हजार घोड़े और ५०० रथ थे।

सिकन्दर की चढ़ाई के समय भारत बीस राज्यों में बॅटा था। मगध के नन्दों ने इन राज्यों को वश में करने की चेष्टा की थी।

- (६) झुटार्क (Plutarch) के अनुसार नन्द-सम्राट् ने सिकंदर से लड़ने के लिए ८० हजार घोड़े, २ लाख पदाति, ८ हजार रथ तथा ६ हजार हाथी तैयार कर रखा था।
- (७) जिंदिन (Justin) कहता है कि चन्द्रगुप्त ने मैसिडोनियन शासन-यंत्र के ऋधीन ऋसंतुष्ट भारतीय सैनिको का संगठन कर सिकन्दर के सेनानी सेल्युकस को भारत से मार भगाया। —जिंदिन-वाटसन-संस्करण—Watson's Edition

झुटार्क के कथनानुसार चन्द्रगुप्त की सेना ६ लाख सैनिको की थी।

-Invasion of Alexander by Diodoros

- (८) म्निनी (Pliny) का कथन है कि किलंगराज के ६० हजार पदाति, एक हजार श्रश्वारोही सैनिक तथा ७०० हाथी सदा युद्ध के लिए सन्नद्ध रहते थे। त्रशाक से युद्ध करने के कारण उनकी २५०००० सेना शेष हो गई थी।—इंडियन ऐंटीकीटी, १८७७ ई०, पृ० ३३६
- (६) म्निनी के कथनानुसार श्रान्ध्रों के ३० नगर ऐसे थे जो दीवारों से परिवेष्टित थे। उनके पास एक लाख पैंदल, दो हजार श्रश्वारोही श्रीर एक हजार हाथी थे।
  ---इंडियन ऐटीक्स टी, १८७७ ई० पृ० ३३६
- (१०) रीज डेविड (Rhys Davids) के अनुसार मौर्य-सेना की शक्ति साठ हजार पदातियों, तीस हजार अश्वारोहियों और आठ हजार हाथियों की थी। क्षिनी ने पदाति की संख्या ६ लाख बताई है और हाथियों की संख्या ६ हजार। रीज डेविड छह लाख को साठ हजार बताते हैं।

राजतरंगिणी-साचय—राजतरंगिणी-युग तक भारतीय-सेना की संगठन-परंपरा प्रायः ज्यो-की-स्यो बनी हुई थी। पृतना, वाहिनी, पत्ति का ज्यवहार युद्ध में होता रहा।

#### तत्सेना नरनाथानां प्रतनाभिः पदे पदे।

—राजतरंगिग्णी, तरंग ४, श्लोक १४०

इसी तरंग के १४१ वें श्लोक में वाहिनी और १४३ वें में पत्ति का उल्लेख हुआ है। अवन्तिवर्मा के पुत्र शॅकरवर्मा के पदाति-दल में ६ लाख सैनिक, ३०० हाथी तथा अश्व-दल में एक लाख अश्व थे। लज्ञाणि नव पत्तीनां वारणानां शतत्रयी। लज्जं च वाजिनामासीद् यस्य सेना पुरःसरम्।।

--राजतरंगिग्णी, तरंग ५, श्लोक १४३

खारोष्ट्री-शिलालेख-संख्या ३६ के अनुसार सिथियन-युग में सेना के अधिकारियों के मिन्न-मिन्न ओहदे थे—(१) महासेनापित, (२) दंडनायक, (३) महादंडनायक, (४) सेनागोप, (५) गौल्मिक, (६) आरद्याधिकृत्, (८) अश्ववारक। 'असवार' इसी अश्ववारक का अपभ्र श है।

भारतीय-सैन्य के ह्वास या पतन पर एक विहंगम-दृष्टि—ऋग्वैदिक युग से लेकर राज-तरंगिण्नि-काल तक भारत में चतुरंगिण्नि सेना का अस्तित्व संगठित रूप में था। भारतीय सैनिकों का उल्लेख देशी और विदेशी इतिहास-पृष्ठों में मिलते हैं। मुसलमानी राज्य के प्रतिष्ठित हो जाने पर भारतीय सैन्य का पता पाना बहुत कठिन हो गया। यत्र-तत्र देशी राजाओं की छत्रच्छाया में यदा-कदा सेनाएँ इकट्टी होती थीं और मुसलमानों के अत्याचार बढ़ जाने पर अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर तिरोहित हो जाती थीं। राणा प्रताप की सेना तथा शिवाजी की सेना का विधिवत् उल्लेख मिलता है; पर ये सेनाएँ उन पुरुषसिंहों की चेष्टाओं के परिणामस्वरूप थी।

सन् १७६३ ई० में सिराजुद्दौला के पलासी-युद्ध के बाद कंपनी के राज्य में १५०० विदेशी सैंनिक थे त्रीर भारतीय सैनिको की ११५०० सिपाही की बारह बैटेलियन थी। सन् १७७२ ई० में मद्रास-स्थित भारतीय सैनिक १६००० की संख्या में थे। सन् १७६४ ई० में जब कंपनी मराठों से लह रही थी, तब भारतीय सैनिकों की संख्या ३४००० कर दी गई थी। सन् १७७२ ई० में बम्बई-स्थित २५०० विदेशी सेनिक थे त्रीर ३५०० देशी। बंगाल फौज में पदाति-दल सैनिक त्राधिक थे। इनमें सभी गंगा-तलहटी के निवासी थे। पदाति त्राधिकांश हिन्दू त्रीर त्राश्वारोही रोहिलखंड के मुसलमान थे।

सन् १८५७ ई० में जब भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम छिड़ा, उसके पूर्व देशी सैनिकों की संख्या ३४८००० थी। इनके पास २४८ ऋग्नि-वर्षक बन्दूकें थीं।

सन् १८५६ ई॰ में बंगाल, मद्रास, तथा बम्बई की सैनिक-शक्ति निम्नलिखित रूप मे थी —

|                             | बंगाल | मद्रास | बम्बई |
|-----------------------------|-------|--------|-------|
| (१) बृटिश अरवारोही रेजीमेंट | २     | १      | 8     |
| (२) बृटिश पदाति बैंटेलियन   | १५    | ₹      | 8     |
| (३) कंपनी की यूरोपियन "     | ₹     | ₹      | ₹     |
| (४) यूरोपियन देशी ऋार्टिलरी | १२    | હ      | ¥     |
| (५) देशी पदाति रेजीमेंट     | ७४    | प्रर   | ३६    |
| (६) देशी ऋश्वारोही रेजीमेंट | २८    | 5      | ą     |

प्रथम सैनिक-स्वातंत्र्य-संग्राम के पश्चात् आर्टिलरी पूर्णतः अगरेजी हो गई। बृटिश सेना की संख्या बढ़ाई गई तथा देशी सेना संख्या में बहुत कम कर दी गई।

देशी Artillery, Sappers ऋौर Minors ऋँगरेज-पदाधिकारियों तथा इंजीनियरों के ऋधीन रखे गये। सन् १८५७ ई० के बाद भारतीय सेना का स्थान बहुत ही हीन हो गया।
—इनसाइक्लोपीडिया ब्टैनिका

मन् १६३७ ई॰ में भारत की बृटिश-सेनात्रों की संख्या इस प्रकार थी --

- (१) ऋश्वारोही सेना-५ रेजीमेंट (प्रत्येक रेजिमेंट में ५६१ सैनिक थे )।
- (२) फील्ड-स्रार्टिलरी--१० ब्रिगेड।
- (३) लाइट ,, १ ,, ।
- (४) मिडियम ,, २ ब्रिगेड।
- (५) हेवी (गुरु) आर्टिलरी-- २ बैटरी।
- (६) ऐटी एयरकाफ्ट--१ बैटरी
- (७) इंजीनियर १४०
- (८) सिंगनलर-५४६
- (६) पदाति--४३, बैटेलियन-३८३१६
- (१०) टैंक-- ८, लाइट कोर-११६१
- (११) मेडिकल कोर-६५३
- (१२) ग्रार्डनेन्स कोर-४१
- (१३) बेटिरिनरी कोर-२३१
- (१४) शिच्ना-संबंधी कोर-१४६
- (१५) डेटल ( दन्त-कोर )--७०

श्राधुनिक सेना के १५ श्रवयव हैं। उपर्युक्त वर्णनों से पता चल गया होगा कि पराधीन राष्ट्र की सैनिक शक्ति किस प्रकार कुंठित हो जाती है श्रीर लुप्त हो जाती है। विदेशी सेना देशी सेना का कर्त्त व्य-भार ग्रहण कर देशी सैनिक-शक्ति का हास कर देती है।

#### सैनिक अनुशासन -

अनुशासन सैनिक-जीवन की पृष्ठभूमि है। अनुशासन में आत्म-समर्पण तथा आत्म-साग की भावना प्रवल रहती है। इस गुण का विकास तभी संभव है, जब व्यक्ति आत्म-संयम तथा आत्म-साग का प्रशिच्चण अपने लिए नहीं, वरन् एक संगठित गिरोह, जाति या राष्ट्र के कल्याण के लिए प्राप्त करें। कुछ सैन्य-शास्त्र के पंडितों का मत है कि अनुशासन मनुष्य को यंत्रवत् बना देता है। उदाहरण में वे अनुशासित सैनिक का जीवन ही उपस्थित करते हैं। सैनिक रात-दिन कूच करता है। निश्चित समय पर भोजन करता है। जाड़े, गर्मी और वृष्टि में काम करता है। अपनी कठिनाइयों की कुछ परवा नहीं करता। रणचेत्र में जो धर्य प्रकट करता है, वह हृदय से नहीं। वैसा करने के लिए बाध्य किया जाता है। विद्रोही जनता भले ही उस पर पत्थर फेंके। उसे तिरस्कृत करें, पर जब तक उसके नायक का आदेश नहीं होता, वह यंत्रवत् आघात सहता रहता है। अतः वह यंत्र या मशीन बन जाता है; पर इस तर्क में सार नहीं है। जो अनुशासन मय पर अवलंबित है, उसमें हृद्रता नहीं पाई जा सकती। गिरोह के कल्याण को ध्यान में रख जो आज्ञा का पालन पारस्परिक सहायता के लिए होता है,

वहीं समाज का रत्त्वक होता है। किसी भी समुदाय में जहाँ अनुशासन का प्रश्न है, यही भावना काम करती है।

सफल सेनापित युद्ध की प्रत्येक भीषणाता तथा चंडत्व का उद्घहन सैनिकों के साथ करता है। हानीवाल (Hannibal) अपने सैनिकों के साथ जमीन पर बहुधा सोया करते थे। शेरशाह अपने सैनिकों के साथ कुदाल लेकर खाई खोदता था। वही सेनापित सफल समका जाता है जो अपने प्रत्येक सैनिक को संसार के सभी सम्बन्धियों से बढ़कर समक्तता है। नीति- दुर्वल तथा स्वार्थपरक सेना-नायक को न कोई सैनिक प्यार करता है और न आदर। आश्रित सैनिकों की आवश्यकताओं तथा भलाई पर ध्यान रखनेवाला पदाधिकारी ही उनका प्रेम- भाजन और विश्वास-पात्र बन जाता है।

सेना में स्वयं नियमानुवर्त्ती होने की भावना पैदा होती है। सेनापित से लेकर रणवाद्य-वादक (बजनिया) तक सेना के लिए हैं श्रीर सेना की प्रतिष्ठा के सामने संसार की कोई वस्तु उनके लिए बड़ी नहीं हो सकती है।

विश्व के इतिहास में सैनिक-श्रनुशासन श्रपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । नेपोलियन, सिजर, लेनिन, गांधी सभी सेनापित थे, जो स्वयं श्रनुशासन के कायल थे। उनकी श्रावाज पर राष्ट्र नाचता था। सेनानायको को स्वयं श्रनुशासन में रहना पड़ता है श्रीर वे युद्ध की प्रचंडता, भीषण्ता या भयंकरता को कुछ, नहीं समक्तते।

वीर श्रर्जुन से जब उत्तर कहता है कि श्राप श्रकेले किस प्रकार कौरवी सेना का मुकाबला करेंगे, तब श्रर्जुन सैनिक-धर्म श्रीर श्रनुशासन का महत्त्व प्रदर्शित करते हुए कहते हैं—

उपजीव्य गुरुं द्रोणं शुक्रं वैश्रवणं यमम्। वरुणं पावकं चैंव कृपं कृष्णं च माधवम्।। पिनाकपाणिनं चैंव कथमेतान्न योधये।।

--महा॰, विराट् पर्व, ४४।५६

मैं गुरुद्रोग, शुक्र, वैश्रव, यम, कृपाचार्य, कृष्ण स्त्रीर पिनाकपाणि के स्रनुशासन में रह चुका हूँ । मैं किस प्रकार इन कौरव-वीरों से नहीं लड़ सकता !

सच्चा योद्धा तो अपने मार्ग में पर्वत और सागर की बाधा को भी कुछ नहीं सममता। अर्जुन कहते हैं यदि मेरे रास्ते में पहाड़ भी खड़ा होगा तो फाड़ दूँगा—

त्र्रसंभ्रान्तो रथे तिष्ठन् समेषु विषमेषु च । मार्गमावृत्य तिष्ठन्तमपि भेत्स्यामि पर्वतम् ॥ —महा॰, विराट्॰, ६५

जुिलयस सिजर के नाविकों ने जब उससे कहा—'जहाज डूबने पर है।' इसपर सिजर ने कहा—'कप्तान, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे जहाज पर जुिलयस सिजर है ? समुद्र की क्या हस्ती है कि वह इस जहाज को डुबो दे।' उसके शब्द से अनुप्राणित होकर सभी नाविक इस प्रकार जहाज खेने लगे कि उसका बाल भी बाँका नहीं हुआ।

सैनिक जीवन साहस, सहिष्णुता, त्याग, धर्म श्रीर श्रध्यवसाय का जीवन है। कर्त व्य-पालन की प्रवल भावना ही इस जीवन का संवल है। सैन्य-प्रकरण में सारिथ का योग भी महत्त्वपूर्ण है। विश्व में जितने वीर हुए हैं, उनकी ख्याति का कारण सारिथयों का महत्त्वपूर्ण योग-दान था। भगवान् राम को रावण के वध करने में सारिथ मातिल बड़े सहायक हुए। धनुर्धर ऋर्जुन की ऋमर वीरता सारिथ कृष्ण के कारण ही त्रिभुवन-विख्यात हुई। इसलिए, सारिथ के संबंध में दो-चार बातों का उल्लेख करना ऋावश्यक जान पड़ता है।

- (१) सारिथ के लिए आवश्यक है कि वह सम और विषम भूमि का ज्ञान रखे। देश-विदेश के भूगोल का अध्ययन उसके लिए जरूरी था। वर्त्त मान युग के लड़ाकू हवाई-जहाज के उड़ाके और जलपोत के नाविक आकाश तथा समुद्र के मार्गों का पूर्णतः ज्ञान रखते हैं।
  - (२) सारिथ को चाहिए कि वह रथी के बलाबल से पूर्णंतः परिचित हो।
- (३) रथी के साथ घोड़ों को दौड़ाते हुए उन घोड़ों की थकावट पर वह प्यान दे श्रौर रणत्तेत्र के भीतर भी उनकी सेवा-शुश्रूषा करें। रथी की स्थिति पर दृष्टि रखें। जयद्रथवध-प्रसंग में कृष्ण के घोड़े जब थक गये, तब भगवान् ने श्रर्जुन से शरग्रह निर्मित करने के लिए कहा। श्रर्जुन ने बात-की-बात में शरग्रह निर्मित कर दिया। वहीं पर वाणों के द्वारा छोटी वापी तैयार कर दी। दिव्यास्त्रों से शत्रु की गित अवरुद्ध कर दी। कृष्ण ने घोड़ों को वापी में मल-मल कर घोया। मरहम-पट्टी लगाई। उन्हें खिलाया श्रौर पुनः रथ में जोतकर श्रर्जुन से काम लिया।
  - (४) प्रत्येक ग्रस्त्र-शस्त्र का ज्ञान सारिथ ग्रवश्य रखे।
  - (५) उसमें मृग-पिचयों की बोली पहचानने की चमता हो।
- (६) रथ को चलाना, हटाना, शल्यों की प्रतिक्रिया, ऋस्त्रयोग, युद्ध, निमित्त (शक्तनादि का ज्ञान) ऋादि जाने।

समं च विषमं चैव रिथनश्च बलाबलम्। अमः खेदश्च सततं हयानां रिथना सह।। आधुधस्य परिज्ञानं स्वनं च मृगपित्त् गाम्। सारं चैवाप्यसारं च शल्यानां च प्रतिक्रिया।। अस्त्रयोगं च युद्धं च निमित्तानि तथैव च। सर्वमेतत् सदा ज्ञयं रथस्यास्य कुटुम्बिना।।

---महा०, कर्ण-पर्व, ३५।७-६

# सातवाँ परिच्छेद

## श्रायुध-खंड

विश्व के सभी जीव-जन्तुन्त्रों में (मनुष्यों से लेकर कीट-पतंगों तक ) संरच्चणात्मक न्नौर न्नाक्रमणात्मक प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। शरीर के एक न्नां से वे न्नपने को बचाते हैं, तो दूसरे न्नां से न्नपने विपन्ती पर प्रहार करते हैं। प्रत्येक प्राणी के न्नवयव भी इस प्रकार निर्मित हुए हैं जिनमें कुछ न्नाक्रमणात्मक हैं न्नीर कुछ संरच्चणात्मक। हाथ, नेन्न, पलक, कान, नाक न्नीर त्वचा -सभी परित्राण के उद्देश्य से ही निर्मित हुए हैं। दात, नख, थप्पड़, सिर पैर-सभी न्नाक्रमण के लिए बने हैं।

मनुष्य अपने विकास के उषाकाल में अंगो से ही आयुधो का काम लेता था। पशुश्रो तथा अन्य जीव-जन्तुओं के अवयव ही आज भी आक्रमण और संरक्षण के प्रधान साधन हैं। सभी प्राण्यों में मनुष्य ही चिन्तन और विवेक का विकास कर पाया। वह भी पशुश्रों की माँति दाँत, नख, लात, हाथ से प्रहार करता था और अपने अंगों से ही अपने शत्रुओं के आघातों को रोकता था। विवेक-बुद्धि के विकास होने पर उसने लड़ने का नया ढंग अपनाया। शत्रु पर दूर से वार करना तथा उसके चलाये अख-शस्त्रों को कुंठित कर उसे परास्त करना युद्ध का दूसरा विकसित रूप था। अपने विकास के इस युग में वह गिरोह के साथ रहने लगा था। वैरी के संग अकेला ही नहीं भिड़ता, वरन् अपने गिरोह के चुने हुए हष्ट-पुष्ट व्यक्तियों को लेकर भिड़ता है। लड़ने के आयुध लाठी, पत्थर, मुद्गर, मुसल प्रयुक्त होने लगे। ये सभी साधन उसे जंगली ही अवस्था में प्राप्त थे। बच्चों को उखाड़ने की भी शक्ति उसमें थी। कभी-कभी एक गिरोह दूसरे गिरोह पर बच्चादि गिराकर उसे ज्वस्त कर देता था।

रामायण के हनुमान् ने वृद्ध ही उखाड़कर मेघनाद के रथ को चकनाचूर कर दिया था।
महाभारत के श्रादि-पर्व में भीम जबतक राचस के साथ लड़ रहा था, तब एक हाथ से शत्रु
का प्रहार रोकता श्रोर दूसरे से उसके भोजन को खाता जाता था। सभ्यता की दौड़ में
जब मनुष्य श्रागे बढ़ा श्रोर लोहे-तांबे श्रादि धातुश्रो का उसे ज्ञान हो गया, तब इसने लोहे
श्रीर काठ के योग से बने शस्त्रों को प्रयुक्त किया। तीर-धनुष, त्रिश्रूल, भाला, बच्छां,
तलवार, कटार, कटारी परशु, कुदाल श्रादि श्राक्रमणकारी श्रायुध इसी युग की देन हैं।

ऋपने अंगों के परित्राण के लिए उसने चर्म (ढाल), वर्म, कवच तथा अन्य अंगत्राण निर्मित किये, जिनमें शिरस्त्राण, वत्तस्त्राण, अंगुलित्राण, पदत्राण ऋादि उल्लेखनीय हैं। ढिक-वाँस पर पत्थर रख शत्रु पर दूर से ऋाक्रमण करना और उसके अंगों को च्रत-विच्रत कर देना भी ऋादि-कालीन मानव जानता था। निशाना ऋचूक होता था और ढिकवाँस के पत्थर से शत्रु की ऋाँखें वह बात की बात में फोड़ देता।

त्राज भी छोटानागपुर के उराँव, मुंडा त्रौर चैरो-खरबार, ढिकवाँस के द्वारा चिड़ियाँ मारते हैं। पलामू त्रौर राँची के चालीस या पचास व्यक्तियों का एक गिरोह थैली में पत्थर रखकर एकबार शत्रु पर प्रहार करना प्रारंभ करता है तो त्रौर उसे खदेड़ मारता है।

परवर्त्ती युग में, विशेषतः महाभारत-युग में तो ऐसे यंत्रों का विकास हुन्ना, जिनके सहारे शाल्व ने बड़ी-बड़ी चट्टाने द्वारकानिवासियों पर गिराकर उन्हें तबाह कर दिया। इस युग में ऐसा भी सांग्रामिक यंत्र था, जिसमें वृद्ध तथा प्रस्तरखंड बॉध दिये जाते थे श्रीर शत्रुश्चों पर निद्धित किये जाते थे। शतध्नी, गुडा (गोलक), तैलगुडवालुयंत्र, श्राशी विषधरयंत्र, शालिभिन्दि-पाल स्नादि उल्लेखनीय हैं।

महाभारत के टीकाकार नीलकंठ ने भृंगिका की व्याख्या-'गोलकानां उत्द्वेपक-यंत्राणि'-गोले गिराने की मशीन के रूप में की हैं।

महाभारत-युग में विषेले गेंस का भी प्रयोग चल पड़ा था; पर यह कम लोग जानते थे। अर्जुन ने 'सम्मोहनं नाम अर्ज्ञं' के प्रयोग से विराट् राज्य में कौरव-सैनिको को निश्चेष्ट कर दिया था। उनके धनुष-वाण हाथ से गिर पड़े। अर्जुन के आदेश से 'उत्तर' ने रथ से उतर कर कौरव-महारथियों के शरीर के वस्त्र तक खोल लिये। और, दुर्योधन के सिर से रल-जडित मुकट उतार लिया।—महाभारत, विराट् पर्व

श्रनेक दिव्यास्त्र—जिनके द्वारा त्राग, पानी श्रौर हवा की सृष्टि होती थी—भारतीय संप्राम में प्रयुक्त होते थे। श्रायुषों के दो प्रकार थे—(१) चोट पहुँचानवाले तथा (२) चोटो से रह्या करनेवाले। चोट पहुँचानेवाले श्रायुषों का वर्गीकरण उनके श्राकार, श्राधात करने की शक्ति श्रौर प्रयोग करने के ढंग पर निर्भर करता था। चोट पहुँचानेवाले शस्त्र श्रनेक प्रकार के होते थे—

- (१) काटनेवाले शस्त्र—परशु, कुदाल, तलवार ।
- (२) चूर करनेवाले शस्त्र--मुद्गर, मुसल, घन।
- (३) चुभनेवाले शस्त्र—कटार, छुरा।
- (४) दूर से शरीर में प्रविष्ट होनेवाले ऋख--परिध, भाला, शूल, शक्ति ऋादि ।
- (५) दूर से फेंककर शत्रु को वध करनेवाले शस्त्र धनुष-वाग, ध्वंसकारी यंत्र, दिव्यास्त्र त्रादि।

श्रार्य-जाति को इस देश में श्राते ही प्रति इंच भूमि के लिए लड़ना पड़ा था। श्रतः वैदिक काल में ही दोनो प्रकारों के श्रायुधों का प्रयोग देखने में श्राता है। प्रीक-सभ्यता भी श्राति प्राचीन समक्ती जाती है। उस देश के होमर-युग में योद्धा वर्म, शिरस्त्राण, मेखला, वंचस्त्राण, तलवार, पदत्राण श्रादि धारण करते थे। पदत्राण चमड़े का बना होता था श्रीर तागे से घुटने तक वंधा रहता था। शिरस्त्राण सिर श्रीर मुँह को ठुड्ढी तक रचित करता था। प्रीक श्रश्वारोही सैनिक श्रधिकतर सशस्त्र रहते थे। उनके ढाल छोटे होते थे।

—हनसाइक्रोपीडिया ब्रिटैनिका

भारतीय श्रायुधों का सविस्तर वर्णन -

अनुविदिक साच्य—ऋग्वेद की ऋचाओं में संरत्त्वणात्मक और आक्रमणात्मक—दोनों प्रकार के आयुधों का वर्णन मिलता है। ऋग्, मंडल ५, स्क्त ५४, मंत्र ११ में मस्तों का चित्रण वीर सेनिक के रूप में हुआ है —

श्रंसेषु व ऋष्टयः पत्सु खादयो वन्नःसु रुक्मा मस्तो रथे शुभः। श्रम्निभ्राजसो विद्युतो गभस्त्योः शिपाः शीर्षेषु वितताः हिरएमयीः॥

"सिर पर शिरस्त्राण, कन्धे पर चर्म (ढाल), वद्यस्थल पर वद्यस्त्राण, पावो में कटक, हाथों में चमकते शस्त्र-परशु, बच्छां, तीर-धनुष, सुनहरे रथ पर श्रासीन, जिसमें घोड़े जोते जाते हैं।" सात मक्तो के सात प्रकार के श्रायुध हैं। सात प्रकार के श्राभरण हैं श्रीर सात प्रकार की दीतियाँ हैं—

सतानां सप्तऋष्टयः सतयुन्मान्येषाम् । सप्तो ऋषिश्रयो घिरे ॥ — ८।२८।५

त्वष्टा हाथो में लोहमय कुठार धारण करते हैं। —ऋग्॰, ८।२९।३ इन्द्र वज्र-धारण करते हैं। —८।२९।५

उम्र रुद्र हाथों में तीखा स्नायुध रखते हैं। ऋग्०, ८।२६।५

ऋग्वेद, मंडल ६, सूक्त ७५ आयुध-प्रकरण ही है। इस सूक्त में लौह-कवच, धनुष-ज्या, धनुष्कोटि, वाण, लगाम, चाबुक, हस्तव्न (हस्त-रज्ञा-चर्म) आदि का वर्णन है।

जीमूतस्येव भवित प्रतीकं यद्वमीं याति समदासुपस्थे। —ऋग्०, मंडल ६, स्० ७५, मंत्र ७ युद्ध छिड़ जाने पर यह राजा जिस समय लौहमय कवच पहनकर जाता है, उस समय साद्वात् मेघ-सा प्रतीत होता है।

धन्वना गा धन्वनाजि जयेम धन्वना तीवाः समदो जयेम । धनुः शत्रोरपकामं कृरगोति धन्वना सर्वाः प्रदिशा जयेम ॥

त्रर्थात्, 'हम धनुष के द्वारा शत्रुत्रों की गायों को जीतेंगे, युद्ध जीतेंगे। मदोन्मत्त शत्रु-सेना का वध करेंगे। शत्रु की त्रमिलाषा नष्ट करेंगे, धनुष से समस्त दिशात्रों। को जीतेंगे।' इसी स्क्त के तीसरे मंत्र में ज्या की प्रशंसा की गई है। चौथे मंत्र में धनुष की कोटियों का उल्लेख है। पांचवें मंत्र में तूर्णीर की ऋद्भुत प्रशंसा है।

त्णीर ! तू अनेक वाणों का पिता है। योद्धा के पृष्ठ-देश में निबद्ध रहकर भी युद्ध-काल में वाणों का प्रसव करता हुआ सारी सेना को जीत डालता है।

छठे मंत्र में सारिथ और घोड़े का उल्लेख है। सातवें में रथ का वर्णन है। आठवें में रथ पर स्थित राजा के अस्त्र, कवचादि का उल्लेख है।

ग्यारहवे मंत्र में वाण का बड़ा ही सुन्दर वर्णन है—''वाण शोभन पंख धारण करता है। इसका दाँत मृग-श्रंग है। यह ज्या से ऋच्छी तरह ऋगबद्ध है। तेरहवें में कशा (चाबुक) तथा चौदहवें में हस्तव्न का वर्णन है।

पन्द्रहवें मंत्र में विषाक्त वाण का उल्लेख है, जिसका मुँह लौहमय है श्रीर श्रमभाग हिंसक है। इन समस्त सुन्नों के द्रष्टा भरद्वाज-पुत्र पाय श्रमि हैं। किसी राजा को श्रमि लौहमय कवच पहना कर, श्रस्त-शस्त्रों से सुसजित करते हैं श्रीर रणचेत्र में मेजते हुए उनकी श्रभकामना करते हैं।

इन्द्रो यातुनामभवत् पराशरोहिवर्मथीनामभ्याविवासताम्। स्रिभिदुः शकः परशुर्यथा वने पात्रेव भिन्दन्त सत एति रक्तसः॥

--ऋग्०, मंडल ७।१०४।२१

फरसा और मुद्गर के वर्णन में कहा गया है कि जैसे कुठार वन को काटता है, मुद्गर वर्त्तनों को फोड़ता है, वैसे ही इन्द्र राज्ञसों का विनाश करता हुआ आ रहा है।

सन्नः शिशीह मुरिजोरिव तुरं रास्व रायो विमोचन ।—ऋग्०, ८।४।१६

नाई की बाँह में रहनेवाले छुरे की तरह हमारी बुद्धि तीच्या करो। इन्द्र का सुवर्णमय वज्र का वर्णन ऋग् १०।२३।३ में है।

विचिद् वृत्रस्य दीधतो वज्रेण शतपर्वणा। शिरो विभेद वृष्णिना॥ —ऋग्०, ८१६।६

इन्द्र ने काँपते हुए वृत्र के मस्तक को सौ धारवाले वज्र से छेद डाला।

लोहे के वज का उल्लेख भी ऋग्० १०।६६ में है। उस समय वज सोने, लोहे तथा हुड्डी के बने होते थे।—ऋग्वेद में अश्विनों का वर्णन संग्राम-चिकित्सक के रूप में हुआ है और विश्वकर्मा का उल्लेख सामिरक इंजीनियर के रूप में।

ऋग्वेद में दोन्दो योद्धा एक-एक साथ वर्णित हुए हैं —इन्द्रावरुणी, इन्द्रामित्री, ऋश्विनी। ऋश्विन घोड़े पर ऋगरूढ वर्णित हुए हैं। इन्होने वृद्धच्यवन को भी जवान कर दिया था। —ऋगू०, मं०७, स०६८, मंत्र ६

सोने श्रीर लोहे के कवच के लिए कहा गया --

येन शुष्णं मायिनमायसी मदे। दुध स्त्राभुषु रामयन्ति दामिनी।।

लौह कवच-धारी इन्द्र ने सोमपान द्वारा हुष्ट होकर मायावी शुष्णा को हथकड़ी डालकर राजगृह में बंद रखा था।

रथ के रांस का वर्णन—ऋग् ८।७४।७ में है।
ऊट पर चढ़ कर युद्ध करने का उल्लेख ऋग् १।१३८।२ में है।
ऋग्वैदिक सैनिकों की वेश-भूषा तथा मरहट्टा वीरों की वेश-भूषा में कम अंतर दीख पड़ता है।
आधर्य-वेद का साच्य—वज्ञ तथा वाग्य का उल्लेख देखिए—

इन्द्रस्य वज्रो त्रपहन्तु राच्चस त्राराद्।
विसृष्टा इषवः पतन्तु रच्चसाम्।। — त्रथर्व॰, सू॰ ४, कां॰ २
इन्द्र का वज्र राच्चसो का संहार करे। शत्रुत्रों से विसृष्ट वाण हमसे दूर गिरे। त्रथर्ववेद
में दिव्यास्त्रों का भी उल्लेखं है—

विष्वभ्या श्रास्मच्छारव पतन्तु ये श्रास्ता ये चास्याः । दैवी मनुष्येषवो ममामित्रान् विविध्यत ॥

सभी दिशास्त्रों में गतिशील वाण जो हमारी स्त्रोर से चलाये गये हैं या चलाये जायंगे—वे दिव्यास्त्र तथा मनुष्यों के वाण शत्रुस्त्रों का वध करें।

ऋथवंवेद के समय सेना के प्रत्येक ऋवयव संगठित हो चुके थे, ऐसा ऋगभास निम्नस्थ मंत्र से ज्ञात होता है—

विन इन्द्र मृघो जिह नीचा यच्छ पृतन्यतः । अधमं गमया तमो यो अस्माँ अभिदासित ॥
—अधर्यः , कां॰ १, अनु॰ ४, स्॰ २१

हे इन्द्र ! हमारे लिए संग्राम में शत्रु को तथा उसकी पृतना (सेना) को मारें । उन शत्रुत्रों को श्रंधकार में ले जॉय, जो हमें सताते हैं ।

श्रथवंवेद में पिनाक का भी उल्लेख मिलता है-

विष्च्येतु कृतन्ती पिनाकभिव विभ्रती। विष्वक् पुनर्भवा मनोसमृद्धाः ऋघायवः॥ —ऋथर्वे० ५, स्० २७

शात्रवी सेना पिनाक के सदृश दिव्यास्त्र धारण करती हुई छिन्न-भिन्न हो जाय । उनके मन किंकर्ज व्यविमृद हो जाय ।

रामायण-साच्य—वाल्मीक रामायण, बाल कांड, सर्ग २१ में अस्त्र-शस्त्रों का वर्णन विस्तारपूर्वक हुआ है। भारतीय वाङ्मय में सभी कलाओं, विद्याओं तथा विभूतियों की जननी देवियाँ मानी गई हैं। ज्ञान, विज्ञान, कला, संगीत की माता सरस्वती हैं। ही, श्री और संपत्ति की जनियत्री लच्मी हैं। पाश्विक शक्ति की प्रसविनी दुर्गा और अस्त्र-शस्त्रों की माताएँ जया और सुप्रभा कही गई हैं। जया और सुप्रभा दच्च-प्रजापित की पुत्रियाँ थीं। अस्त्र-शस्त्रों को प्रकाश में लानेवाली जया हैं और संहारकारी दुई पें यंत्रों की माता सुप्रभा मानी गई हैं।

मेरी धारणा है कि मनुष्य की प्राणिमात्र पर प्रमुत्व जमाने की आकांद्वा (जया) ने विजय प्राप्त करने के साधन अस्त्र-शस्त्रों को बनाने के लिए प्रेरित किया। जयोल्लास ही आयुधों के आविष्कार का आदि कारण है। जब मनुष्य विकसितावस्था को प्राप्त हुआ और साधारण शस्त्रों से वह विपन्ती पर पूरा अधिकार न प्राप्त कर सका, तब उसकी आविष्कारिणी शक्ति ने दिव्यास्त्रों और ध्वंसकारी यंत्रों के निर्माण में हाथ लगाया। अग्नि, वायु, जल और वियुत् से संबंध रखनेवाले आयुध आविष्कृत हुए। चमकते हुए आग्नेयास्त्र, वायव्यास्त्र, पर्जन्यास्त्र, शिलास्त्र, आभा से ओतप्रोत थे। दिव्यास्त्र आविष्कृत करने की मानवी प्रतिभा सुप्रभा थी। अप्रिष विस्थि विश्वामित्र के अस्त्र-शस्त्र-शान के सम्बन्ध में दशरथ से कहते हैं—

जया च सुप्रभा चैव दत्त्वक्त्ये सुमध्यमे ।
ते स्तेऽस्त्राणि शस्त्राणि शतं परमभास्वरम् ।।
सुप्रभाऽजनयच्चापि पुत्रान् पंचाशतं पुनः ।
संहारान्नाम दुर्द्धंषान् दुराकामान् बलीयसः ।।
तानि चास्त्राणि वेत्त्येष यथावत् कुशिकात्मजः ।
त्रपूर्वाणां च जनने शक्तो भूयश्च धर्मवित् ॥

--- वाल्मीकि रा०, बा॰, सग २१

विश्वामित्र ने राम-लन्दमण को ऋपने ऋाश्रम (बक्सर) में लाकर दिञ्यास्त्रों का ज्ञान दिया। कतिपय दिव्यास्त्र ऋंगार के सदृश थे, कुछ धूम के सदृश और कुछ सूर्य के सदृश। उन ऋस्त्र-शस्त्रों का विवरण इस प्रकार है—

- (१) चक--दराड-चक, धर्म-चक्र, काल-चक्र, विष्णु-चक्र ग्रीर इन्द्र-चक ।
- (२) श्रास्त्र--श्रेवास्त्र, ब्रह्मशिर, ऐषीक , नारायण, श्राग्नेय, वायव्य, हयशिरोनाम श्रीर कीच।
- (३) गदा-मोदकी और शिखरी।
- (४) पाश-धर्मपाश, कालपाश ऋौर वरुणपाश।
- (५) अशनी—शुष्क तथा आर्द्र।
- (६) शक्ति-कंकाल श्रीर कापाल।
- (७) वैद्याधरश्रस्र।
- (二) गान्धर्व —दिमत, मोहन, प्रस्वापन प्रशमन, सौम्य, वर्षण, शोषण, संताप, विलापन, मादन, दुई र्ष श्रौर कन्दर्पदिमत ।
- (६) **पेशाच**—तापन, सौमन, संवर्त्त, तामस, महाबल, मौसल, सोम, दारुण और मानद ।
  —रामायण, बाल कां०, सर्ग २१

भगवान् राम ने विश्वामित्र के आश्रम पर त्राक्रमण करनेवाले मारीच पर मानवास्त्र का प्रयोग किया था। यह बड़ा ही देदीप्यमान था। इस परमास्त्र के प्रयोग से वह चार सौ कोसों, की दूरी पर गिरा।

मानवं परमोदारमञ्जं परमभास्वरम् । चित्तेप परमः कुद्धः मारीचोरिक राघवः ॥ स तेन परमाश्चेण मानवेन समाहतः । संपूर्णयोजनशतं चिताः सागरसंष्ववे ॥ —रामायण्, सर्गे ३४

रामायग्, बाल-कांड, सर्ग ५६ में विसष्ठ-विश्वामित्र -द्वन्द्व का बड़ा ही लोमहर्षण वर्णन है। विसष्ठ ने विश्वामित्र के सारे ऋख-रास्त्रो, दिव्यायुधो—वारुग्ण, रौद्र, पाशुपत, ऐन्द्र, ऐषीक मानव, मोहन, गान्धर्व, स्वापन, जृंभग्ण, संताप, विलापन ऋादि—को ऋपने ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से क्रंटित कर दिया था।

इसी प्रकार रामायणा, बाल-कांड, ऋष्या० ७५ में परशुराम के दो श्रेष्ठ धनुष वर्णित हैं। दोनों को स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था। एक का नाम पिनाक था और दूसरे का वैष्णव। वैष्णाव धनुष को परशुराम ऋपने साथ रखते थे। इस पर प्रत्यंचा चढ़ा कर जब शर-संधान करते थे तब त्रैलोक्य काँप उठता था।

शब्दवेधी वाण शब्द को लह्न्य कर चलाया जाता था। शब्द ही लह्न्य बन जाता था। रामायण, ऋयोच्या कांड, सर्ग ६३ में ऋाया है कि दशरथ ने अवण कुमार पर इसी वाण का प्रयोग किया था।

इसके सुन्दर कांड, सर्ग ५ में धन्दी, खड्गी, शतब्नीमुसलधर, परिघधर, त्रशनिधारी, च्रेपण-पाशह्य और तीक्षशक्तधर वर्णित हैं। इसी कांड के षष्ट्र सर्ग में राच्चसियाँ भी शूल, मुद्गर, तोमर लिये प्रहरी के रूप में वर्णित हैं। संबहनों में रथ, यान, विमान, अश्व और हस्ती वर्णित हैं। हाथियों में कुछ को तीन दाँत, कुछ को चार और कुछ को दो दाँत थे। उस समय संग्राम-चेत्र में नारा भी लगाये जाते थे।

जयित ऋतिबलो रामो लच्न्मणश्च महाबलः। राजा जयित सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः॥ — रामा०, सुन्दरकांड

रावण ने भ्वंसकारी यंत्रों का भी प्रयोग राम तथा उनकी सेना पर किया था। ये यंत्र श्वानकुक्कुटमुख, मकरमुख, त्राशीविषमुख (सर्पाकार), खरमुख, त्रौर वराहमुख थे। कुछ त्रागिदीप्तमुख, सूर्यमुख, प्रहनद्मत्रवर्ण, महोल्कामुख, तथा विग्रुज्जिह्वोपम थे।

-रामा॰, लंकाकांड, सर्ग १००

कांचनमालिनी शक्ति सोने के हार के सदृश थी। महोल्का की भाँति इससे ऋग्नि की चिनगारियाँ निकलती थीं। लद्मण के उपर जो शक्ति प्रयुक्त की गई थी, उससे ऋगठ घंटो की ऋगवाज निकलती थी।

—रा॰, लंका॰, सर्ग १०१

राम ने रावण का वध पैतामह अस्त्र से किया था। अगस्त्य ने अपने आश्रम में रावण-वध के लिए ही इसका आविष्कार किया था। भगवान् राम को उन्होंने इसी उद्देश्य से इसे भेट में दी। पैतामह अस्त्र में पहाड़ो को भी भेदने की शक्ति थी।

> तङनुस्तौ च तूणी च शरं खड्गं च मानद। जयाय प्रतिगृह्णीष्य वज्ञं वज्जधरो यथा।

> > ---रामा॰, ऋरएय कां॰, सर्ग १२

ध्वंसकारी यंत्रीं का प्रयोग विष्जयों से युद्ध करते समय त्रजातरात्रु ने भी किया था। ये यंत्र महाशिला-कंटक तथा रथमुसल कहलाते थे। महाशिलाकंटक के द्वारा बड़ी-बड़ी चट्टाने शत्रुत्रों पर या उनके दुर्ग पर गिराई जाती थीं। रथमुसल रथ की शक्क का था। उसमें मुसल बंधे रहते थे। यह दौड़ते हुए त्र्रनेक मनुष्यों का संहार करता था। र

महाभारत-साच् य — त्रर्जुन ने शिव की प्रयोग-शाला तथा इन्द्र के अस्त्रागार से अनेक वर्षों के किन परिश्रम के बाद सभी प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। पाशुपतास्त्र शिव का बड़ा प्यारा आयुध था। इसके धारण, मोच्न और संहार का ज्ञान शिव ने अर्जुन को दिया था। यह सहसा प्रयुक्त नहीं किया जाता था। इसके द्वारा सारा संसार प्रदिग्ध किया जा सकता था। द्वीपनिवासी कालकेयों के विनाश के लिए अर्जुन ने इसे प्रयुक्त किया था। प्रयुक्त होने पर यह अस्त्र हरिण, सिंह, व्याध्न, वृक्त, सर्प, साँड, हाथी, गरुड, उल्कू और मस्य के रूपो में आग उगलता हुआ शत्रुओ पर गिरने लगता था, जिससे च्यामात्र में जलकर सब खाक हो जाते थे। अर्क तथा अगिन-सी ज्योति उसमें से निकलती थी और वज्र-सी प्रभा थी।

इन्द्रालय से वापस स्त्राने पर ऋर्जुन से युधिष्ठिर ने दिव्यास्त्रों के प्रयोग-प्रदर्शन की इच्छा प्रकट की । ऋर्जुन ज्योंही पाशुपतास्त्र प्रयोग के लिए तैयार हुए, पृथ्वी काँपने लगी, निंदयाँ

१. हेमचन्द्र राख्न चौधरी द्वारा लिखित 'पुरातन भारत का राजनैतिक इतिहास'—(Political History of Angient India)

जल-भावित हो गईं, समुद्र में तरंगें उछाल मारने लगीं, पर्वत हिलने लगे, श्राँधी उठ गई, सूर्य की ज्योति लुप्त होने लगी, जिससे द्विज मंत्रों के उच्चारण में श्रसमर्थ हो गये। नारद दौड़ते हुए श्राये श्रीर मर्त्यलोक में इस शस्त्र का प्रयोग न करने का श्रनुरोध किया।

इन्द्र के निवेशन में अर्जुन को पाँच वर्ष ठहरना पड़ा था और वहीं आपनेय, वारुण, ब्राह्म, पारमेष्ट्य, याम्य तथा कौवेर महास्त्र प्राप्त किये थे। अर्जुन ने सुघोष दिव्य वादित्र भी इंद्र से प्राप्त किया था।

—महाभारत, वन-पर्व, १६५-१६६

याम्य ऋस्त्र से तात्पर्य ऋप्रतिवारण दंड से है, वारुण ऋस्त्र से तात्पर्य ऋनिवारित पाश से ऋौर कौवेर से तात्पर्य ऋन्तर्धान ऋस्त्र से है। इन्द्र को गुरु के रूप में परिगृहीत कर ऋर्जुं न इन ऋग्राधों का प्रयोग सीखा था।

श्राचार्यं वरयेऽहं त्वामस्त्रार्थं त्रिदशेश्वर ।

--- महा०, वन-पर्व, ऋ० १६९

इन्द्र ने अस्त्रों के प्रयोग, उपसंहार, आवृत्ति, प्रायश्चित्त तथा प्रतिघात अर्जु न को सिखाये। — वनपर्व १७०

यहाँ प्रयोग के मानी हैं — श्रस्न चलाना, उपसंहार का तात्पर्य है — पुनः वापस लेना, श्रावृत्ति का श्रर्थ है — बार-बार प्रयोग और उपसहार करना। प्रायश्चित्त उसे कहते हैं — जिसके द्वारा श्रस्त्रों की श्रग्नि से निरापराध जले व्यक्ति को पुनः जीवित कर दिया जाय। प्रतिधात का श्रर्थ है — परास्त्र से स्वास्त्र जब श्रमिभूत हो जाय, तब उसे उद्दीप्त करना।

ऐन्द्रास्त्र के अनेक प्रकार थे। विराट् पर्व में जब द्रोगा, कर्गा, भीष्म, कृपाचार्य, अश्व-त्थामा प्रभृति महारिथयों ने एक साथ अर्जुन पर आक्रमण किया, तब अर्जुन ने इसी अस्त्र का प्रयोग किया था। इसके प्रयोग से चारो ओर प्रकाश छा गया, सभी योद्धा मूर्चिछत और निश्चेष्ट हो गये।

——विराट् पर्व, अ०६५

इसके परचात् ऋर्जुन ने संमोहन नामक ऋवारणीय ऋस्त्र का प्रयोग किया था। सभी योद्धा गिर पड़े, उनके शस्त्र हाथों से नीचे गिर पड़े, वे मृतक-सा प्रतीत होने लगे। उसी समय 'उत्तर'ने द्रोण का शुक्क वस्त्र, कर्णं का पीत-वस्त्र और ऋश्वत्थामा का नील वस्त्र उतार लिये। केवल भीष्म इस का प्रतिघात जानते थे।

महाभारत-युग में भी संरत्न्यात्मक आयुधो में चर्म, वर्म, कवचादि प्रतिरत्नात्मक आयुध थे। ये लोहे, ताँने, चाँदी और सोने के बने होतें थे।

> सुवर्णकाष्णीयसवर्मनद्धा सुवर्णलोहायसवर्मगान्ना। —महाभा०, विराट् पर्व, ऋ० ५८ ताम्रराजतलौहानां कवचानाम्। —विराट् पर्व, ऋ० ६१

प्रस्वाप भी एक महास्त्र था। इसका प्रयोग भीष्म पितामह जानते थे। इन्होंने परशुराम पर इसे छोड़ना चाहा था; पर नारद ने रोक दिया। इसके प्रयोग से विषद्यी चेतना-शूत्य हो जाता था।

——महाभा०, उद्योग पर्व, ऋ० १८५

परशुराम भीष्म के गुरु थे। जब भीष्म पितामह् से वह पराजित हुए, तब शिष्य से ऋप्रसन्न म होकर परशुराम बोल उठे—

### गम्यतां भीष्म युद्धेऽस्मिंस्तोषितोऽहं भृशं त्वया ।

—महाभारत, उद्योग-पर्व, ऋ० १८५

भीष्म जास्रो, युद्ध में तुमने मुक्ते बहुत संतुष्ट किया। स्रस्रो का विशेष वर्णन उद्योग-पर्व के स्रध्याय १५५ में मिलता है।

- (१) कचप्रहिवच्चेप (कचेषु गृहीत्वा येन शत्रुः विचिप्यते स कचप्रहिवच्चेपः)। इस यंत्र से शत्रु का केश पकड़ कर दूर फेंक दिया जाता था।
- (२) तेल-गुड-बालुक-यंत्र —-इस यंत्र के द्वारा प्रतप्त तेल, गुड तथा बालू शत्रुश्रो पर फेंके जाते थे।
  - (३) त्राशीविषधर यंत्र--इसके द्वारा सपों से भरे कुं भ शत्रु पर उछाले जाते थे।
- (४) सर्जरसपांसु-यंत्र--( सर्जरस-अग्न्युद्दीपक यंत्र ) ऐसे राल-द्रव्य शत्रु पर ज्यो ही फेंके जाते थे, वे दीस हो जाते और शत्रु भुनने लगते थे।
- (५) श्रयोगुडजलोपल--- त्रयांसि-खड्ग-पिट्टशच्छुरिकप्रभृति । गुडजल-तत । उपल-यंत्र से चेप्य पत्थर । तलवार, छुरी प्रभृति शस्त्र तथा तत गोले इस यंत्र के द्वारा शत्रुश्रो पर गिराये जाते थे ।
- (६) शालिभिन्दिपाल--शब्द करते हुए भिन्दिपाल फेंकने का यंत्र । कई अन्य शस्त्रों का उल्लेख भी प्राप्त है--
- (क) पर्जन्यास्त्र--इसके द्वारा पृथ्वी से जल-धारा निकाली जाती थी। शराहत भीष्म को स्वच्छ जल पिलाने के उद्देश्य से अर्जुन ने इस अस्त्र के द्वारा पृथ्वी को छेद कर स्वच्छ सिलल का स्रोत निकाला। इसका जल अमृत-सा मधुर तथा दिव्य-गंध से युक्त था।
- (ख) शक्ति लोहे की बनती थी। उसकी मूठ सोने की होती थी। इसके अनेक प्रकार थे। रामायण-काल में भी लद्मण को शिक्त लगी थी। घटोत्कच के पास एक शिक्त थी, जिसमें आठ चक लगे थे। यह आठ मील लंबी और चार मील चौड़ी थी। इसमें शूल लगे थे। इसे हम युद्ध-यंत्र ही कहेंगे। इस शिक्त के द्वारा घटोत्कच ने कर्ण को विकल कर दिया, उसके रथ के घोड़ों को मार डाला, उनके कान और जीभ तक उड़ा दिये। अन्य कौरव-योद्धाओं को च्रत-विच्रत कर दिया। कौरव-सेना में मीलों तक हाहाकार मच गया। तब कर्ण ने विवश होकर वासवी शिक्त का प्रयोग घटोत्कच पर किया।

---महा०, द्रोण-पर्व, १८६

- (ग) कंकपत्र-शर—बड़ा तेज होता था।
- (घ) नाराच-ऋदु चंद्र—भी वाणों के भेद थे। हाथियों के वध ये ही वाण करते थे।
- (ङ) जलौचास्त्र-मूसलधार वृष्टि का सर्जन करता था। स्रादित्यास्त्र के द्वारा इसका शोषण होता था। —महा०, द्रोण-पर्व, ऋ०३०
- (च) वैष्यावास्त्र—के त्राघात से कृष्ण को छोड़ कर कोई दूसरा बच नहीं सकता था, इसका प्रयोग ज्यों ही अर्जुन पर किया गया, भगवान् कृष्ण ने बीच में आकर इसे प्रहण कर लिया।

  —होण-पर्व, अ०६६

- (छ) रणांगण में वाण-गृह का निर्माण—जयद्रथ-वध-प्रसंग में ऋर्जुन के घोड़े जब थक गये, तब कृष्ण के निर्देश से ऋर्जुन ने भीषण रणक्त्र में वाण-गृह निर्मित किया। वाण-गृह के ऋगंगन में वाणों से तालाब प्रस्तुत किया। उस जलाशय में कृष्ण ने घोड़ों को घोया, पानी विलाया और उनकी सेवा की। दिन्यास्त्रों के सहारे शत्रुश्चों को ऋर्जुन ने रोक रखा था।
  —महा०, द्रोण०, ऋ० १००
- (ज) नारायण्-श्रस्त—भी श्रमोघ था। श्रवध्य का भी वध करता था। इसके प्रयोग से मंन्सावात बहने लगता, पृथ्वी कॉपने लगती, समुद्र में उत्ताल तरंगें उठने लगती। इस शस्त्र से उस सैनिक को कोई चृति नहीं पहुँचती, जो शस्त्र परित्याग कर श्रात्म-समर्पण कर देते थे। युद्ध करना-छोड़ देना ही इसका प्रतिघात था।

  —महा०, द्रोण-पर्व, श्र० २०२
- (क्त) चानुषी विद्या गन्धर्व चित्रसेन से ऋर्जुन ने यह विद्या सीखी थी। इसके द्वारा विश्व की सभी छिपी वस्तु को योद्धा देख सकता था। महा०, वन-पर्व, ऋ० १६६
- (अ) सुदर्शन चक्र—यह भगवान् कृष्ण का प्रिय अमोघ आयुध था। इसकी नाभि वज्र की बनी थी। इसमें बड़ी विशेषता यह थी कि शत्रु का वध कर कृष्ण के पास वापस चला आता था। एक बार अश्वत्थामा ने यह इच्छा कृष्ण से प्रकट की कि ब्रह्मशिरः अस्त्र लेकर सुदर्शन चक्र उन्हें दे दें। कृष्ण ने मुस्कराते हुए हुँकारी भर दी। अश्वत्थामा प्रसन्नता के मारे बायें हाथ से सुदर्शन को उठाने लगा; पर वह उठा न सका। इसके बाद दाहिने हाथ से उठाना शुरू किया, फिर भी वह हिल नहीं सका। तव उसने शरीर की सारी शक्ति चक्र को उठाने में लगाई, पर जमीन छोड़ने को कौन कहे, टस-से मस तक नही हुआ। अन्त में खानि तथा लंजा के मारे पानी-पानी हो गया।

पौरागिक साद्य—(१) विष्णु-पुराण में उल्लिखित शंख, चक्र, गदा स्रादि अस्त्र-शस्त्र भगवान् विष्णु थे, उनकी वेश-भूषा पीताम्बरी थी स्रोर उनका वाहन वैनतेय थे।

> शंखचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः। वैनतेयं समारुह्य भास्करस्तोयदं यथा।।

- (२) देवी भागवत के १६ वें अध्याय में आया है कि देवी रक्त-वस्त्र धारण करती हैं। शरीर में रक्त चंदन लपेटती हैं। चार योजनो में उनकी जीभ है। अपने आठ हाथो में शंख, चक्र, गदा, कमल, परशु, चर्म, तीर-धनुष और तिश्रूल धारण करती हैं। काली के अन्य आयुधो में मुसल, वज्र, फलक (चर्म), वैष्णव, वार्ष्ण, आग्नेय, नागपाश, गान्धर्व, पर्जन्यास्त्र और पाशुपतास्त्र हैं।
- (३) मार्कराडेय पुराण के दूसरे ऋभ्याय में शूल, चक्र, शक्ति, चाप, वाण, वज्र, घंटा, दंड, पाश, खड्ग, चर्म, हार, कुराडल, परशु प्रभृति ऋगयुधों के नाम मिलते हैं।
- (४) विष्णुधर्मोत्तरपुराण के ५० वें ऋष्याय में ऋस्त्रो का ही वर्णन है। इन ऋस्त्रो में ब्रह्मास्त्र, वेष्णवास्त्र, रौद्रास्त्र, ऋगन्यास्त्र, वासवास्त्र, नैर्ऋ तास्त्र, याम्यास्त्र, कौवेरास्त्र, वार्यणस्त्र, वायव्यास्त्र, सौम्यास्त्र, सौरास्त्र, पार्वतास्त्र, चक्रास्त्र, वज्रास्त्र, पाशास्त्र, सार्पास्त्र, गान्धर्वास्त्र मौत-ऋस्त्र, पाशुपत, ऐषीक, तर्जन, प्रासन, मारुग्ड, नर्जन, ऋस्तरोधन, रैवत, मानव, ऋत्वि-संतर्जन, भीम, जृंभगा, सौपर्या, पार्जन्य, रात्त्वस, मोहन, कालास्त्र, दानवास्त्र, ब्रह्मशिरः ऋादि के

## प्राचीन भारत की सांप्रामिकता

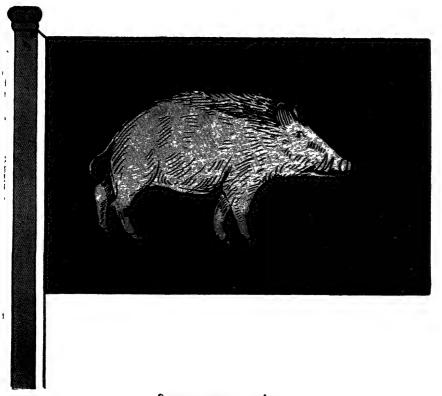

सिन्धुराज जयद्रथ का भंडा वराहः सिन्धुराजस्य राजतोऽभिराजते । ( महा० द्रोएा० )

नाम उल्लेखनीय हैं। ये सभी ऋायुध रामायण-काल तथा महाभारत-काल में विशात हो चुके हैं। परशुराम इन ऋायुधों में पारंगत थे। इसी पुराण के ऋष्याय १६ में परशुराम तथा शाल्व के भीषण युद्ध का वर्णन मिलता है।

(५) कौटिल्य-ऋर्थशास्त्र में हस्ति-सेना के भ्वस के लिए शकट-गर्भयंत्रका प्रयोग बताया गया है।

कुन्त-लकड़ी की लाठी होती थी।

प्रास--- २४ इंच लंबा होता था।

यष्टि - लोहे तथा बॉस की भी लाठियाँ होती थीं।

रथी-योद्धा---पत्थर, मुसल, कवच और प्रास भी रखते थे। अश्व-सैनिक भी इसका व्यवहार करते थे। ——कौटिल्य, खड ८, अ० २

रसाचेत्र में धन्वन्तरि-दल यंत्र, तेल तथा शल्य-शास्त्री के साथ लड़ाकू सैन्य के पीछे रहता था। इसी तरह विश्वकर्मा-दल के साथ भी श्रीमक रहते थे। शिविर, मार्ग, पुल, कुएँ नदी आदि को ठीक करने के लिए इस दल के साथ यंत्र, आयुध, कवचादि सदा उपस्थित रहते थे।

— वौटिल्य, खंड १०. अ० ४

ऐतिहासिक सादय-ऐरियन(Arian) ने अपनी इंडिका (Indika) के अध्याय प्रह् में भारतीय शस्त्रों का विवरण दिया है। प्रत्येक अश्वारोही सैनिक ढाल तथा दो बच्छा लिये रहते थे। पद-सैनिक तलवार और ढाल धारण करते थे। तीर-धनुष का भी प्रयोग करते थे। धनुष की माप सैनिक की लम्बाई के बराबर होती थी। बाण तीन गज का होता था। उसके बाण के आधात को रोकने में न चर्म, न वर्म और न कवच ही समर्थ थे। भिलसा के स्तूप पर धनुष, वाण, तलवार, कटार, परशु, तिश्रल तथा वर्म की चित्रकारियाँ हैं। उदय-गिरि के स्तूपो पर भी इसी प्रकार की चित्रकारियाँ हैं।

प्रीक इतिहासवेत्ता हेरोडोटस (Herodotus) का कहना है कि जरिस्सज (Xerxus) के शासन-काल में गांधार पारसिक साम्राज्य का भाग था। हेलास (Hellas) के विरुद्ध उसने गांधार-सैनिकों को भेजा था। इन गांधार सैनिकों के शस्त्र धनुष तथा परिघ थे। धनुष बेत के बने थे श्रीर तीर के मुख पर लोहा जड़ा रहता था।

मोहंजोदारो और हरप्पा का साच्य मार्शल ने परशु, परिघ, कटार, धनुष, वाया, गदा, दिकवाँस (Slings), विध्वसकारी यंत्र (Catafults) का उल्लेख ऋायुधो में किया है। चर्म, वर्म, ऋंगुलित्राया ऋादि भी बचावट के शस्त्र रूप में वर्षित हैं। तलवार का उल्लेख नहीं है। ' — खंड १, पृ॰ ३५-३६

मार्शल के मतानुसार वैदिक आर्य धनुष, परिघ, कटार और परशु का प्रयोग करते थे। कवच तथा शिरस्त्राण उनके संरक्षणात्मक आयुध (Defentive Weaperns) थे। मेसो-पोटेमिया तथा मिस्निनवासियों की मॉित मारतीय मुद्गर भी प्रयुक्त करते थे।

१ ऋग्वेद के उद्धरणों से श्री मार्शन के विचारों को तुलना करें। —ले०

# त्र्याठवाँ परिच्छेद

### युद्ध के विविध प्रकार

रथ-युद्ध

प्राचीन भारत में युद्ध-कर्म को चित्रियों ने व्यवसाय के रूप में परिगृहीत किया था। अन्य वर्ग भी इसे अपनाते थे। युद्ध करने के साधारण और विशेष नियम बने थे। मनु, कौटिल्य महाभारतकार तथा अन्य स्मृतिकारों ने भी युद्ध-संबंधी नियमों का विवेचन किया है। मनु के अनुसार रथ तथा घोड़े पर आरूढ़ हो सम भूमि पर युद्ध करना उचित समक्का जाता था—

—स्यन्दनाश्वे समे युद्ध्येत्।—मनु०, ७।१६५

महाभारत के मतानुसार पंक तथा गर्त्त से रहित स्थल रथ-युद्ध के लिए प्रशंसनीय समका जाता था ।

त्र्रपंका गर्त्त-रहिता रथ-भूमिः प्रशस्यते ।---महाभारत, शांति-पर्व

घोड़े तथा रथ से युद्ध करने का उपयुक्त समय जाड़ा या गर्मी है।

रथाश्वबहुला सेना सुदिनेषु प्रशस्यते ।---महाभारत, शांति-पर्व

लड़ने का साधारण नियम यह था कि गज गज से, रथी रथी से, घोड़े घोड़े से, तथा पदाति पदाति से लड़ते थे।

गजो गजेन समरे रिथनं च रथी ययौ। अश्वोऽश्वं समिभायात् पदातिश्च पदातिनम् ॥

--- महाभारत, भीष्म-पर्व, ऋ० ४५

साधारणतः रथ में दो घोड़े जोते जाते थे। महारथियों के रथ में चार घोड़े प्रयुक्त होते थे। कृप, द्रोण, भीष्म श्रौर श्रश्वतथामा के रथों में चार घोड़े जोते जाते थे।

---महाभारत, उद्योग० ६१

ऋग्वैदिक युग में गधे भी रथ में जोते जाते थे।--ऋग्०, मं० १।३४।६

सांग्रामिक रथ को व्याध-चर्म या हस्ति-चर्म से ऋाच्छादित करते थे। — भीष्म-पर्व १५५ रथ की सहायता के लिए १० हाथी, १०० घोड़े तथा १००० पदाति सदा सन्नद्ध रहते थे। — भीष्म-पर्व १५५

रथो में मिन्न-भिन्न रंग के घोड़े जोते जाते थे। ऋच-वर्ण, रजत-वर्ण, सारंग-वर्ण, सौवर्ण-रंग, कृष्ण-वर्ण, तित्तिर-वर्ण और शुक्तपत्त-वर्ण के घोड़े अधिकतर रथो में प्रयुक्त होते थे। घोड़ो को हैम-मालाएँ पहनाई जाती थीं। रात के समय रथ पर पाँच दीपक जलते थे। रथी के उपकरण, छत्र, ध्वज, सारथि, त्रिवेणु, चक्र, युग, त्रारि, अनुकर्ण, पताका और चक्ररच्चक थे। —द्रोण-पर्व, अ० ३६

किसी-किसी रथी को छह अंग-रत्तक दिये जाते थे। युद्ध के पूर्व राजा सेना को अपने वाक्यों से उत्तेजित करता था—"मैं भी आपही लोगों के सदृश वेतन-प्राही राज्य-सेवक हूँ। इस

राज्य का उपभोग त्र्यापके साथ-साथ मै भी करता हूं। त्र्यापका धर्म है कि मेरे शत्रु का वध करें।"

तुल्यवेतनोऽस्मि भवद्भिः सह भोग्यमिदं राज्म् । मयाभिहतः परोभिहन्तव्यः ।

--कौटिल्य ऋर्थशास्त्र १०

युद्धत्तेत्र में प्रस्थान करने के पूर्व रथी स्नान कर ईश्वर से प्रार्थना करता था। स्नातको को दान देता था। कवच पहन मधुपर्क लेता था। कैरातक मधु भी पीता था। ग्रंक में धनुष-वाण लेकर गुरुजनो का त्राशीर्वाद प्राप्त करता था। कुमारियाँ उसे माला पहनाती थीं। उसपर लाजा-ऋष्टि होती थी।

——द्रोण-पर्व, त्रा० ११२

दिन्यास्त्रधारी रथी किसी भी सेना से लड़ सकता था। --शांति-पर्व, ऋ॰ ६५ भग्नास्त्र, विपन्न या जिसके चाप की डोरी काट दी गई है, जिसके वाहन मार दिये गये हैं, उसके साथ रथी युद्ध नहीं करता था।

महाभारत, रामायण, ऋग्वेद त्रादि में रथ-युद्ध का बड़ा ही रोमांचकारी वर्णन मिलता है। रथी पर यंत्रों के द्वारा प्रस्तरादि फेंके जाते थे। पर, इन्द्रास्त्र के द्वारा वे नष्ट-भ्रष्ट कर दिये जाते थे। निवात कवचों के युद्ध में जब राच्चसों ने पर्जन्यास्त्र का प्रयोग किया तब चारों त्रोर मेघ छा गया त्रीर गरजने लगा, जोरों की वृष्टि होने लगी। ऋर्जुन ने विशोषास्त्र के द्वारा पर्जन्यास्त्र के विकारों को हवा कर दिया। त्राग्नेयास्त्र का निवारण सिललास्त्र द्वारा, वायव्यास्त्र का शैलास्त्र द्वारा होता था।

——महाभारत, वन-पर्व १७१

रथी को जब गुरुजनों से लड़ना पड़ता था। तब पहले वाणों के द्वारा उनके चरणों का स्पर्श करता था। पश्चात् उनके कर्णा-मूल का स्पर्श करता था। रथी के पाश्चों में सभी प्रकार के ऋख-शस्त्र रहते थे। गदा तलवार, शक्ति को भी निवारित करने की च्वमता उसके ऋगयधीं में थी।

कभी-कभी अनेक महारथी एक बार कुशल अतिरथ को घेरकर उसपर प्रहार करने लगते थे। उद्योग-पर्व में अर्जुन पर एक बार कौरन महारथी भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, अर्श्वतथामा ने आक्रमण किया—पर संमोहन नाम अस्र से अर्जुन ने सब को चेतना-निरिहत कर दिया। दिन्य नाणों में वृत्तों को काट डालने, पर्वत को छेद देने की शक्ति थी। अंगद ने त्रिशिरा पर वृत्त-शिला की वृष्टि की; पर उसने निशित शरों से उन्हें काट गिराया।

स ववर्ष ततो वृत्तान् शिलाश्च किपकुं जरः। तान् प्रचिच्छेद संकुद्धिश्रिशा निशितैः शरः॥

-रामायण, लंका०, सर्ग ७०।८

राम-रावण के रथ-युद्ध का बड़ा विस्तृत वर्णन वाल्मीकि ने लंका-कांड में किया है-

ततः प्रवृत्तं सुक्रूरं रामरावर्णयोस्तदा ।
सुमहद्दौरथं युद्धं सर्वलोकभयावहम् ।।
+ + +
रामश्चित्तेप तेजस्वी केतुसुद्दिश्य सायकम् ।
जगाम स महीं मित्वा दशग्रीवध्वज्ञं शरः ॥

स निकृत्तोऽपतद्भूमौ रावणस्यन्दनध्वजः ।

भ + + +

रामस्य तुरगान् दीप्तेः शर्रिवव्याध रावणः ।

गदाँश्च परिघाँश्चैव चक्राणि मुसलानि च ।

मायाविहितमेतत्तु शस्त्रवर्षमपातयत् ॥

+ + +

रावणस्य हयान् रामो हयान् रामस्य रावणः ।

जघ्नतुस्तौ तदाऽन्योन्यं कृतानुकृतकारिणौ ॥

--रामा०, लंका०, ऋ० १०७

सर्वलोकों को भयभीत करने वाला राम-रावरा का रथ-युद्ध शुरू हुन्ना। राम ने रावरा के मंडे पर वारा छोड़ा। रावरा ने ध्वजा का उन्मूलन देखकर राम के घोड़ों को दीत वाराों से वेघा। गदा, परिघ, चक्र, मुसल न्नादि शस्त्रों की वृष्टि की। राम रावरा के घोड़ों को न्नीर रावरा राम के घोड़ों को मारने लगे। दोनों वीरों के सारिययों ने भी नाना प्रकार की युद्ध-कुशलता प्रदर्शित की—मंडल, वीथी, गित, प्रत्यागित प्रदर्शित की। दोनों रथ एक दूसरे के समीप इस प्रकार पहुँच जाते थे कि रथ की धुरी से धुरी घोड़ों के मुख से मुख मिल जाते थे। पताका में पताका जुट जाती थी।

मंडलानि च निथीश्च गतप्रसागतानि च । दर्शयन्तौ बहुविधां स्तौ सारस्यजां गतिम् ॥ परस्परस्याभिमुखौ पुनरेव च तस्थतुः । धुरं धुरेषा रथयोर्वकत्र वक्त्रेषा वाजिनाम् ॥ पताकाश्च पताकाभिः समीयः स्थितयोस्तदा ॥

---रामा०, लंका-कांड, सर्ग १०७

कभी राम रावण को वाणों के प्रहार से व्यथित कर देते तो कभी रावण राम को । दोनों की वाणा-वृष्टि से अंतरिच्च भर गया। राम जब पसीने-पसीने हो गये तब मातिल ने कहा, 'हे वीर! अज्ञानी की भॉति तुम युद्ध क्यों कर रहे हो। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो।' मातिल के निर्देश से राम ने सूर्यवत् चमकते, अभिन के तुल्य, पहाड़ों को भेदनेवाले, वस्त्र के सार से परिपुष्ट, गरुड के विचित्र पंखों से युक्त मर्मघाती ब्रह्मास्त्र रावण पर चलाया। उस वाणा ने रावण का हृदय फाड़ डाला। रावणा के हाथ से धनुष-वाणा गिर पड़ा और वह बीरगित को प्राप्त हुआ।

वामन पुराणा में भी रथ-युद्ध का वर्णान मिलता है। ऋंधकासुर का रथ सहस्र चकों से युक्त था। इसमें काले घोड़े जोते जाते थे। —ऋ० ६।२५।३०

मेरी दृष्टि में रेलवे-गाड़ी-सा यह रथ होगा, जिसमें काले इंजिन लगाये जाते हैं। प्रहुलाद के रथ में आठ घोड़े लगते थे। — वामपा पुराषा, अ० ६।३३।३५

### शाचीन भारत की सांश्रामिकता

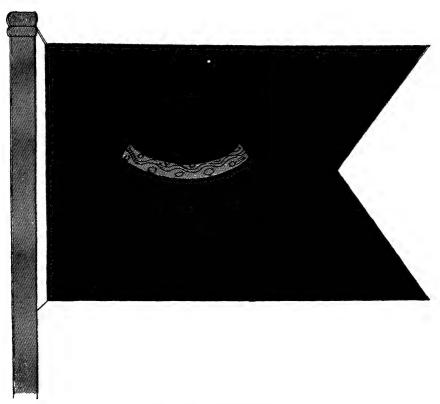

ततो गयोशः कलशभ्यजस्तु प्रासेन राहुं हृदये विवंधे॥

- वामन पुराखा, ६८, ३५।

पदाति-युद्ध---

ŗ

पदाति-दल भारतीय-सैन्य का मेरुदंड था। किसी भी युग के राष्ट्र का स्तंभ पद-सेना ही है। गत यूरोपीय युद्ध में लेनिनग्राड पहुँचकर जर्मन-सेना का रूसी पद-सेना से इस प्रकार घोर संघर्ष छिड़ा कि जर्मनो को रूसी पद-सेना ने नाकों चने चववाये। विकट परिस्थिति में पदाति-दल ही सेना का एकमात्र सहारा होता है। इसी कारण महाभारतकार ने लिखा है—

पदातिबहुला सेना हढा भवित भारत।

—शांति-पर्व

जिस सेना में ऋधिक पदाति-दल हो, वही दृढ कहलाती है। पद-सेना सभी स्थलों में लड़ने में समर्थ है।

बहुदुर्गा महाकच्चा वेशु-वेत्र-समाकुलाः । पदातीनां चमा भूमिः पर्वतोपवनानि च ॥—शांति-पर्व

मनु का भी यही कहना है कि पद-सेना प्रत्येक स्थल में अपना पराक्रम प्रदर्शित करने में समर्थ है।

वृत्तगुल्मावृते चापैरिसचर्मायुधैः स्थले । —मनुस्मृति, ऋ० ७

सभी प्रकार के आयुधों का प्रयोग यह सेना कर सकती है । आयुध के अभाव में हाथ, पाँव, मुक्का, घुटना, एँड़ी, लात, नख और दंत से भी आयुध का काम निकाल लेती है। पदाति-युद्ध के वर्णनों से काव्य, साहित्य, इतिहास भरे-पड़े हैं।

रामायग्पवर्गित पदाति-युद्ध — अकेले राम ने अपने हृद् पाँवों पर खड़े हो खर-दूषण की १४००० संख्या की सेना से लोहा लिया या। तुमुल-युद्ध में दूषण ने गदा चलाई। बीच ही में राम ने वाणों से काट गिराया। राज्ञस ने परिष चलाना चाहा। राघवेन्द्र ने परिष चलाने के पूर्व ही उसकी भुजाएँ तीर से छिन्न-भिन्न कर दीं।

खर ने साल-वृत्त उखाड़कर राम पर फेंका। तीत्रण वारा से उसे बीच ही में भगवान ने काट गिराया। ऐन्द्रास्त्र से विद्ध होकर उसका शरीर ऋगिन से दग्ध होता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा।

——रामायरा, ऋरण्य॰, ऋ॰ २४

सेना-सहित खरादि के ब्वंस के बाद अकंपन रावण के समद्ध राम के शौर्य का विवरण उपस्थित किया गया है—जलक्षावित नदी के वेग को वाणों से राम रोक सकते हैं। ग्रह-नद्धन-सहित आकाश को खंडित कर सकते हैं। समुद्र की बेला को छिन्न-भिन्न कर लोक को डुवो सकते हैं।

—रामा॰, अरुएय॰, १३

पद-सैनिक निःशस्त्र रहने पर भी रथी का छका छुड़ा देते थे। द्रविड़ जटायु ने परों से रावण के नाराच, विकर्ण आदि वाणों को तोड़ डाला, शरीर से कवच छिन्न-भिन्न कर गिरा दिया। उसके रथ के खचरों को मार डाला। छत्रधारी राचसों को मारकर छत्र गिरा दिया। रावण के सारिथ को दाँतों से काटकर चत-विचत कर दिया और रावण की पीठ पर बैठकर उसके गालों को नखों से चीरने लगा। —रामायण, अरएय०, अध्याय ५१

बालि-दुंदुभी-युद्ध में मुष्टि, जानु, पद, नख, शिला, वृत्त आदि का प्रयोग हुआ। आज के संघर्ष में भी मुक्का-मुक्की, घुस्सा-धुस्सी, पटका-पटकी, ऍड़ा-ऍड़ी खूब चलती है। दाँत-नख के भी प्रयोग होते हैं। पास में लाठी, लकड़ी पड़ी हो, तो उसका भी स्वच्छंद व्यवहार होता है।

ŗ

सुग्रीन-वालि की लड़ाई, वालि-दुं दुभी की लड़ाई में आदिम संग्राम की काँकी मिलती है। ऐसे द्वंद्व में प्रवलतर योद्धा अपने विपत्ती को उठा लेता था। उसके शरीर को घुमाता तथा पृथ्वी पर उसे इस वेग से पटकता था कि वह अधमरा हो जाता था। उसकी छाती पर चढ़कर नृशंसता से उसका सिर फोड़ देता, जीभ खींच लेता और आँखें चौपट कर देता था। वध के ढंग भयानक और वर्बर थे। इस प्रकार का युद्ध सभी देशों में प्रचलित था। आज के कोल, भील, मुंडा, उराँव तथा अन्य असभ्य देहाती भी इस विधि को यदा-कदा काम में लाते हैं।

रामायण-महाभारत-युद्ध में वाण-विद्या का इतना विकास हुन्ना था कि न्निम्नि, वायु, न्नीर पानी की सृष्टि वाणों के द्वारा रणचे न में होती थी। सपुंख-वाण से राम ने सात तालों को जड़ से गिरा दिया था। सेना के साथ वर्धिक-मंडल और चिकित्सक रहते थे। ये सभी युद्ध की विशेषतात्रों के जानकार थे। मृत-संजीवनी महौषधि से मृतक जी उठता था। विशल्यकरणी से टूटे शस्त्र भी शरीर से निकाल लिये जाते थे। सुवर्णकरणी रगों में वल का संचार करती थी। संधानी से टूटी हड्डी भी जुट जाती थी।

एक कुशल पदाति-धनुर्धर के, लिए हजारों योद्धान्नों का सामना करना त्र्यासान था। परशुराम के साथ कोई संगठित सेना न थी; पर दिव्यास्त्रों का इतना परिज्ञान था कि उन्हें देखते ही दशरथ की ऋदौहिणी सेना प्रकंपित हो गई। ——रा०, बालकांड, सर्ग ५४

कृष्ण ने शिशुपाल की सेना पर, भीष्म ने काशीराज की सेना पर, परशुराम ने साल्व की वाहिनी पर, राम ने खर-दूषण की चमू पर विजय पाई थी।

ऐतिहासिक काल में अपने चुने हुए मुट्टी-भर वीरों के साथ साइस्ता खाँ की विपुल सेना पर रात के अधिरे में धावा बोल वीर शिवा ने सब की हेंकड़ी बंद कर दी थी।

रामायण-काल में धनुष-विद्या ध्वंसकारी शस्त्रों में परिगणित होती थी। प्रत्येक सैनिक के लिए इसका ऋभ्यास ऋावश्यक था। वाण का विद्योम, ऋादान तथा संघान इसके रहस्य थे। इस विद्या में ऐसी प्रगति हुई थी कि दूध में गिरी ऋंगूठी को वाण से विद्ध कर वीर ऋपने पास खींच लेता था।

वामन-पुरारा के मतानुसार युद्ध तीन प्रकार के होते थे— युद्धं लघु चित्रं च सुन्दु च। —वामन-पुरारा, ऋष्याय ८। ८

प्रारंभिक युग में वाहन पशु या मनुष्य होते थे। इस दिशा में हमें संकेत वामन-पुराशा से मिलता है। इन्द्र का वाहन ऐरावत, धर्मराज का महर्षि, वरुश का शिशुमार (भेड़िया) श्रीर कुबेर का वाहन नर थे। श्राज भी धर्नी लोग नर-वाहन होते हैं। पालकी पर चढ़ते हैं श्रीर मनुष्य ही उन्हें ढोते हैं। रिक्शा की सवारी करनेवाले भी नर-वाहन ही हैं।

इसी अध्याय में चन्द्र-रथ के वाहन पाँच सौ हंस, अश्विनी के तुरंग, यहाँ के नर और किन्नरों के सर्प वरित हैं। एकादश करों के वाहन गन्धर्व और सर्पेन्द्र थे। वृष पर भी ये चलते थे। पुराणों में अधिकतर सांकेतिक शब्दों के प्रयोग पाये जाते हैं। अतः सर्पवाहन का तात्पर्ध सर्प-पूजक द्रविडों से पुराणकार का आशुय है। निम्नलिखित सूत्रों पर ही युद्ध-विद्या का मार्घ्य विस्तृत हुआ है—

- १. किसी भी युद्ध के लिए मोर्चेबन्दी करना आवश्यक है।
- २. युद्ध-उद्योग की पूरी व्यवस्था पर ही सफलता अवलंबित है।
- ३. युद्ध की सफलता सैनिकों की अतुलनीय संख्या पर निर्भर नहीं करती, वरन् प्रत्येक सेना-विभाग के प्रत्येक व्यक्ति की मारने की शक्ति, उसकी शिक्षा, नेतृत्व, धैर्य, संकल्प तथा नैतिक बल पर ।
- ४. शत्रु को किसी भी स्थिति में पता नहीं देना चाहिए कि कितनी संगठित सेना उससे लोहा लेनेवाली है। सैन्य-शक्ति के संबंध में शत्रु को सदा श्रंधकार में रखना सैनिक की निपुणता है।
- ५. शस्त्रों की अमोघ प्रयोगशीलता—ऐसे अस्त्र-शस्त्र का और आयुध का प्रयोग जिनकी मार अमोघ हो । शस्त्र ही शत्रु की शक्ति को कुंठित और प्रकृषित करता है ।
  - ६ वर्च मान-काल में पद-सैनिक भी मोटर-साइकिल का प्रयोग करता है।
- ७. प्राचीन भारत में नौ-युद्ध का सजीव चित्र देखने में नहीं स्राता। निवात-कवची के युद्ध में कितपय जल-पोत तथा भरत की चित्रकूट-यात्रा में शृंगवेरपुर के निषादराज के सांप्रामिक जल-पोत देखने में त्राते हैं।
- प्राचीन भारत के सेनापित और सेना-नायकों की बुद्धि विलच्चण, दृष्टि पैनी और नैतिकता अगाध होती थी।
- ह. इन दिनो वैज्ञानिक शस्त्रों एवं यंत्रों के आविष्कार से युद्ध के रास्ते में यदि जाल विद्धा दिये जाय, दीवारें खड़ी कर दी जायँ, जिनसे शत्रु की चढ़ाई में रकावट हो, तो उन्हें (सैंपर्स) और (माइनर्स) बात-की-बात में साफ कर देते हैं। आज अनेक प्रकार के राइफल, मेशीनगन, ब्रोन-गन, औटोमेटिक गन आदि प्रस्तुत किये गये हैं। बन्दूक छूटने की स्थिति में हो और सेनिक आहत होकर गिर पड़ा हो, तो गोलियाँ चलती रहेंगी। इन दिनों शत्रुओं को हराने के अनेक साधन अख्तियार किये गये हैं। हाथ से ग्रीनेड फेंक-फेंककर शत्रु पीछे हटाये जाते हैं। आज के संग्राम में मशीनगन तथा राइफल की गड़गड़ाहट, ट्रेंच-मारटर्स की बूम-ध्विन और ग्रीनेड का फटना, वीरों को चौंधिया देते हैं।
- १० प्राचीन काल के संग्राम में लोहे, ताँबे और सोने आयुध और कवच-निर्माण में व्यवहृत होते थे। इनकी उपादेयता आज और भी बढ़ गई है। पर ऊन, कपास वस्त्रों के लिए; चमड़े जूतों के लिए; मांस, लकड़ी, अन्न, तेल, धी भोजन के लिए—सभी युगो के सैनिको के लिए समान रूप से आवश्यक हैं। जबतक ये सैन्य को मिलते रहेंगे, युद्ध चलता रहेगा।
- ११ वर्त्त मान युग में नौ-शक्ति तथा स्राकाश-यान-शक्ति का स्राशातीत विकास हुन्ना है। स्राजकल स्रानेक प्रकार के हवाई जहाज देखने में स्राते हैं—१ लड़ाकू (फाइटर), २ बमवर्षक (बम्बर), ३ स्रानेषक (जो शत्रु के जहाजों का पता लगाते हैं)।

पुरातन भारत में भी हवाई जहाजों का वर्णन मिलता है। रावण के पास पुष्पक-विमान था। विष्णु के पास गरुड-विमान था श्रीर इन्द्र को भी विमान प्राप्त था। पर, ऐतिहासिक युग में विमान का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। नौशक्ति पूर्यारूपेण संगठित हो गई है। स्राज भारत को भी युद्धपोत, क्रूजर, एयर-क्राफ्ट, केरियर स्रादि प्राप्त हैं। एयरोप्लेन के द्वारा पनडुब्बी जहाजों का पता लगाया जाता है। एयरोप्लेन को देखते ही पनडुब्बी १५ सेकेरड में डुबकी मारता है। पुनः १५ मिनट में एयरोप्लेन एक मील का रास्ता तय करता है स्त्रीर बम गिराकर पनडुब्बी को नष्ट कर देता है। भारत को संभवतः पनडुब्बी जहाज प्राप्त नहीं है।

त्राज के जहाज चाहे हवाई हो या सामुद्रिक, पेट्रोल के सहारे चलते हैं, पर प्राचीन नावें पतवार से ही खेई जाती थीं या पाल के सहारे चलती थीं।

हस्ति युद्ध

भारतीय चतुरंगिणी सेना का हस्ति-दल प्रधान अवयव था। ऋग्वेदिक युग में ही आर्थे हाथी की सांप्रामिक उपादेयता स्वीकृत करने लगे थे। ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं में 'इम' और 'वारण' शब्द प्रयुक्त हुए हैं। ऋग्वेद के इन्द्र का वाहन ऐरावत ही था।

-- ऋग्वेद, ४,४,१, ८,३३,८, १,४०,४

साधारणतः हाथी-युद्ध हाथी से ही होता था। प्रशिच्चित घोड़े भी हाथी से लड़ते थे। पदाित को हाथी से लड़ना विवर्णित था। दिन्यास्त्रधारी योद्धा रथारूढ होकर किसी भी सेना-भाग से लोहा ले सकता था। — कौटिल्य ऋर्थशास्त्र, खंड ४

हाथी-संग्राम ऋषिकतर पावस-ऋतु में होता था । महाभारत का शांति-पर्व इस बात का प्रिष्ट करता है।

पदातिनागबहुला प्रावृट्काले प्रशस्यते।

नीचदुमा महाकच्चा सोदका इस्तियोधिनाम्।।

हाथी-सेना पानी, दुर्ग तथा वृत्तों से युक्त स्थलों में बहुत उपयोगी प्रमाणित होती थी। कामन्दक-नीति-शास्त्र भी इस बात का समर्थन करता है।

उर्वरा गम्यशेला च विषमा गजमेदिनी ।।

मनु का कहना है कि अथाह जल में नाव से युद्ध करना चाहिए और अल्पोदक में हाथी से I

त्रमृपे मौद्विपेस्तथा। —मनु॰, त्रप्रथा॰, ७। १६२

जल हाथी के लिए ऋति ऋावश्यक द्रव्य है। उन्हें स्नान तथा पान के लिए पर्याप्त जल म मिले, तो उनकी फुर्ती जाती रहती है।

हस्ति-युद्ध में प्राच्य ( मागध ), दिल्लाख, श्रंग-वंग, ताम्रिलप्तक, निषध, कार्लिंग बंड़े निपुण होते थे। —महाभारत, कर्ण-पर्व, अ०६०

नदी पार होने में भी हाथी बड़ा सहायक होता था। नदी पार होने में नाग, नाव और पुल ही प्रधान साधन थे। विकट परिस्थित में हाथी-दल ही आगे चलता था। सड़कों को निरापद करता था। शिविर-निर्माण में पूरा सहायता करता था। सेना के पाश्वों की रज्ञा करता था। जल में धुसकर लड़ना, दुर्भेंद्य स्थलों में प्रविष्ट होना, आग लगाना और बुकाना,

### शाचीन भारत की सांग्रामिकता

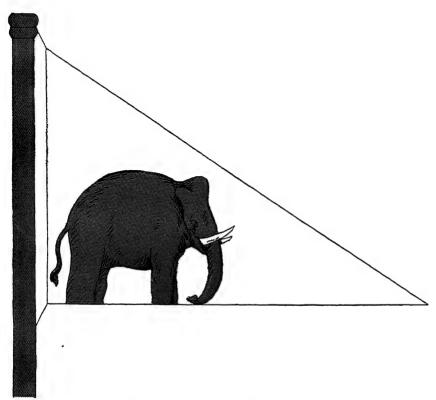

यस्य कांचनकंदूमिहस्तिकच्च्या परिष्कृतः। ध्वजः प्रकाशते दूराद्रथे विद्युद्गग्रोपमः॥ एषः वैकर्त्तनः कर्णः। —महाभारत भागती सेना को इकटा करना, दृढ़ सेना को भी चीर-फाड़कर छिन्न-भिन्न कर देना, इसके बार्ये हाथ के खेल थे। दीवार तथा दुर्ग नष्ट करने में भी इसका उपयोग होता था।

--कौटिल्य, खंड १०, ऋ० ४

युद्ध के समय हिस्त-सैंनिक के संकेत पर हाथी त्रादमी, घोड़ो तथा रथों को पकड़कर रौंद देते थे। उन्हें चीरकर दूर फेंक देते थे। —महा॰, द्रोण-पर्व ६०

महाभारत के कर्ण-पर्व, ऋ० ६० में भी हाथी को रथ तोड़ते, घोड़ों को मारते, पैदल को पावो तले कुचलते, सैनिको को चीरते और दूर फेंकते देखते हैं।

नाराच तथा ऋर्ड चन्द्र वाणों से हाथी घायल कर दिये जाते थे।

रात के समय हाथी पर तीन प्रदीप जलाये जाते थे। पुरातन काल में हस्ति-सेना विदेशियों के हृदय में त्रातंक उत्पन्न करती थी। सेल्युकस ने त्रपनी पुत्री के बदले चन्द्रगुप्त से ५०० हाथी ले संतोष बॉधा था। तेमूर ने तुर्की-सुलतान पर हाथी-सेना के द्वारा ही विजय पाई थी। त्राज युद्ध में हाथी का कोई महत्व न रहा। वैज्ञानिक शस्त्रों ने उनके कार्यों को त्रपना लिया त्रीर उनकी चोटों के सामने हाथी एक च्या भी रणचेत्र में स्थिर नहीं रह सकते। (वामन-पुराण त्र०६ में) विरोचन का वाहन हाथी ही था।

### अश्व-युद्ध —

घोड़े ऋति प्राचीनकाल से संप्राम में प्रयुक्त होते थे। लादने, चढ़ने, हल जोतने, और रथ खींचने के कार्य में तो ऋाते ही थे। मशीनों के ऋाविष्कार से मोटर, बस, लॉरी, रेल-गाड़ी ऋादि ने घोड़े का स्थान प्रहर्ण कर लिया है और यातायात को ऋासान कर दिया है। मशीनों के युग में घोड़े का महस्व बहुत कम हो गया है, तथापि घोड़े बहुत काम के जन्तु हैं।

प्राचीनकाल में तो घोड़े की उपयोगिता ऋपरिमेय थी। इसी तेजस्वी जन्तु पर ऋश्वारोही सैनिक का जीवन ऋौर संरच्या निर्भर करता था। सांग्रामिक घोड़े का इतिहास उसके सवार का इतिहास है। घोड़े के संबंध में दो सौ वर्ष पूर्व फेड्रिक महान् कहा करते थे——'संग्राम में विजय प्राप्त करना ऋश्वारोही सेना की श्रेष्टता पर ऋवलं बित है।' कम्बोज, बाह् लीक ऋौर सिन्धु के घोड़े रामायय-युग में प्रशंसनीय समभे जाते थे।

काम्भोजविषये जातेर्वाह्वीकेश्च हयोत्तमैः। वनायुजैर्नदीजैंश्च पूर्णा हरिहयोत्तमैः॥ — राम॰, बाल॰, सर्गे ६ स्राकर्वमामनुदकाममर्यादामलोष्टकाम्। स्राश्वभूमिं प्रशांसन्ति ये युद्धकुशला जनाः। —महाभारत, शांति-पर्व

कीचड़, जल तथा ढेले-पत्थर से रहित स्थान अश्वारोही के लिए प्रशंसनीय समका जाता है। सांग्रामिक घोड़े सोने तथा लोहे के कवच से आच्छादित किये जाते थे।

जीते हुए स्थलों पर, शिविर तथा जंगल में सर्वत्र अश्वारोही सैनिक ही पहरा देते थे। शत्रुओं के दल में जो पदार्थ या निक सैसहायतार्थ आते थे, उन्हें हय-दल ही नष्ट कर देता था। सेना पर अनुशासन अश्वारोही सैनिक ही रखते थे। हय-दल सेना की पंक्ति बात-की-बात में आगे बढ़ा देता था। सेना के पाश्वों की रद्या भी यही करता था। प्रथम त्राक्रमण त्रश्व-दल ही करता था। शत्रु-दल को छिन्न-भिन्न कर देना, उन्हें रौदना, उनके कोष को हटा लेना, राजकुमारो को गायब कर देना, शत्रु के पीछे धावा करना श्रीर खदेड़ मारना, कायरो को दूर भगाकर खेत को साफ कर देना हय-दल के ही काम थे।

युद्ध में भाग लेने के लिए सैनिक गोह के चमड़े के बने श्रंगुलित्राण, लोहे के बने शिर-स्त्राण श्रौर कांचन कवच धारण करते थे। सधनुष वीर कंघे पर तूणीर बाँघे, कमर से तलवार लटकाते, घोड़े पर सवार होते थे। सैनिक भाले का भी प्रयोग करते थे।

अश्वमेध राज्य का बड़ा यज्ञ-कर्म था। इसके द्वारा राजा मंडलेश्वर प्रख्यापित होता था। साम्राज्य-संस्थापन का यह प्रथम सोपान था। ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक युगो में इसका प्रचलन था। राम, युधिष्ठिर, प्रागैतिहासिक काल के अश्वमेधकर्ता थे। ऐतिहासिक युगो में पुष्यमित्र, समुद्रगुप्त-युग से लेकर पृथ्वीराज-युग तक इसका प्रचलन देखने में आता है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि अश्वमेध का वर्णन ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर हुआ है।

—ऋग्वेद-मंडल १०। ६१। १४

यस्मित्रश्वास ऋषभास उत्त्रणो वशा मेषा ऋवसुष्टास ऋाहुताः । कीलालपे सोमप्रष्टाय वेशसे हृदा मतिं जनये चारमग्नये।।

यज्ञाग्नि में घोड़ो, बली खाो श्रीर दुर्बल मेषो की श्रश्वमेघ-यज्ञ में विल दी जाती है। श्रुग्वैदिक युग में घोड़ियाँ भी सांग्रामिक रथ में जोती जाती थीं। —श्रृग्०, मं० ९।८६।३७

राजतरंगिणी-युग तक तुमुल-तुरंग-युद्ध का उल्लेख मिलता है। प्रथम आक्रमण घोड़े या हाथी से ही होता था।

श्चाज भी अश्वारूढ़ सैनिकों के रूप में पृथ्वीराज, राखा प्रताप, शिवाजी, रखजीत सिंह, काँसी की रानी हमारे हृदय-पटल पर अमिट रूप से अंकित हैं।

ऋग्वेद, मं० १, स्क्त १६२ के २२ मंत्र घोड़े पर ही प्रणीत हुए हैं। ऋषि कहता है—हम यज्ञ में देवजात और द्वतगित अश्व के वीर-कर्म का कीर्चन करते हैं। इसलिए मित्र, वरुण, अर्थमा, इन्द्र, वायु हमारी निंदा न करें।

मानो मित्रो वरुणो त्र्ययमायुरिन्द्रः ऋभुत्ता मरुतः परिरब्यन् । यद्वाजिनो देवजातस्य सप्तेः प्रवत्त्यामो विदये वीर्याणि ॥

जहाँ ऋश्व गया था, जहाँ बैठा था, जहाँ लेटा था, जिससे उसके पैर बाँचे गये थे, जो उसने पिया था, जो घास उसने खाई थी, सभी देवों के पास जाय ।

निष्कमर्या निषदनं विवर्तनं यच पड्वीश मर्वतः । यच पपौ यच घासिं जघास सर्वा ताते ऋषि देवेष्वस्तु ।।१४।।

### मल्ल-युद्ध--

मल्ल-युद्ध बाहु-युद्ध भी कहलाता है। अति पुरातन काल से इस विद्या का अभ्यास आर्थ-जाति करती आ रही है। आज भी भारतीय मल्ल अपना स्थान विश्व के मल्लों में रखते हैं। हनुमान, कुंभकर्ण, जरासंघ, भीम, दुर्योघन, बलराम, शल्य, काका कान्ह अपने-अपने युगों के विश्व-विश्रुत पहलवान थे। राज-दरवारों में मल्लों को रखने की बलवती प्रथा थी।

# प्राचीन भारत की सांप्रामिकता



 गिरिव्रज (गिरियक) में जरासंघ का श्रखाड़ा त्राज भी शताब्दियों का इतिहास लिए खड़ा है। मत्स्यराज विराद् ( त्राधुनिक त्रलवर ) के यहाँ भी त्रनेक मह्न थे जिनमें कीचक सर्वश्रेष्ठ था। शरीर के त्रंग-प्रत्यंग के विकास के लिए महाविद्या बड़ी उपयोगी है।

हमारे मल्ल ऐसे बीर होते थे जो हाथियों के पछाड़ने में भी संकोच नहीं करते थे। भागवत-पुराण, दशम-स्कंध, ऋ'याय ४३ और ४४ में मल्ल-युद्ध का रोमांचकारी वर्णन मिलता है। मल्ल-युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व दुंदुभि बजती थी। उसके निर्धोष सुनकर रंगशाला दर्शकों से भर जाती थी। मथुरा में कंस ने रंग-द्वार पर कुवलयाश्व गज को राम-कृष्ण को रोकने के लिए ऋम्बष्ठ महावत के ऋधीन खड़ा कर दिया था। वह कृष्ण और बलराम को रंगशाला में ऋगने नहीं देता था। कृष्ण ने हाथी की पूँछ पकड़कर २५ धनुष पीछे हटा दिया और दोनों भाइयों ने उसे मार डाला। पहले उसकी सूँड उखाड़ ली, पूँछ छिन्न-भिन्न कर दी और दाँत उखाड़ लिये। हाथी के दाँतों से महावत का वध कर दिया। हाथी का वध कर दोनो भाई जब रंग-शाला में गये, तब चाणूर और मुष्टिक पहलवानों ने मल्ल-युद्ध के लिए दोनो भाइयों को चुनौती दी। कृष्ण तथा चाणूर और बलराम तथा मुष्टिक के बीच के मल्ल-युद्ध बड़े ही लोमहर्षक थे।

कृष्ण ने चाण्र के दोनो हाथों को अपने हाथों से बाँघ दिया और उसके पाँवों को अपने पाँवों से, घुटनो को घुटनो से, सिर को सिर से, छाती को छाती से बजराने लगे। कभी एक-दूसरे को ऊपर उठाकर घुमाने लगता, कभी दूर फेंक देता, कभी परिभ्रामण करता तो कभी अवपातन। उत्सर्पण तथा अपसर्पण के द्वारा एक दूसरे की गति को अवस्द्ध कर देता था। उत्थापन, उन्नयन, चालन, आदि स्थापन प्रयोगों द्वारा एक दूसरे की मात कर देता था। कभी-कभी वज्रवत् निष्ठुर मुक्कों के द्वारा एयेन-वेग से एक दूसरे की खबर लेता; पर वीर-मुष्टि के वज्रवत् प्रहार से भी विचलित नहीं होता था।

त्रान्त में भगवान् कृष्ण ने चाण्र की दोनों भुजात्रों को पकड़कर खूब घुमाया और पृथ्वी पर इस वेग से पटका कि उसके प्राण-पखेरू सदा के लिए उड़ गये।

> हस्ताभ्यां हस्तयोवें भ्वा पद्भ्यामेव च पादयोः । विचकर्षतुरन्योन्यं प्रसद्य विजिगीषया ॥ श्रारत्नी द्वे श्रारित्मयां जानुभ्यां चैव जानुनी । श्रिरः शीष्णोंरसोरस्तावन्योन्यमिमजष्नतुः ॥ परिभ्रामण विच्चेपपरिरम्भावपातनैः उत्सर्पणापसर्पण्यान्योन्यं प्रत्यसन्यताम् ॥ उत्थापनैश्चयनैश्चालनैः स्थापनैरिप । परस्परं जिगीषन्तावपचकतुरात्मनः ॥

> > —भागवत, स्कन्ध १०, ग्र॰ ४४

सिकन्दर के इतिहास-लेखको का साच्य है कि त्राकार तथा पराकर्म में सभी एशियाइयों से भारतीय वीर श्रेष्ठतम थे। १

<sup>&</sup>quot;Of all the Asiatics the Indians were Superior in strength and stature."

—Arrian in Alexander by Macrindle T. P. 85

इसका प्रधान कारण यही था कि भारतीय वीर शरीर का विकास बाल्यावस्था से ही करते थे। भारत-भूमि में दूध, अन्न और फल की प्रचुरता थी।

मञ्ज-युद्ध में आयुध-प्रयोग—मञ्ज-युद्ध में पहले तो शरीर के अवयव ही आयुध का काम करते थे; पर पीछे गदा का भी प्रयोग होने लगा था। दुर्योधन-भीम तथा भीम-जरासंघ के मञ्ज-युद्धों में गदा का प्रयोग पूर्णरूपेण हुआ था। गदा-युद्ध में दोनो प्रकार के शस्त्र प्रयुक्त होने लगे थे—आक्रमणकारी आयुध और संरच्चक आयुध।

भीम-दुर्योधन के गदा-युद्ध में सैनिकों के सिर पर शिरस्त्राण श्रीर शरीर पर सौवर्ण कवच रहते थे। —महाभा०, शल्य-पर्व, श्र० ५६। १४

गदा-युद्ध में नाभि के नीचे चोट पहुँचाना विवर्जित था, पर व्यवहार में यह नियम पूर्णतः अनुस्त नहीं होता था। जरासंघ तथा दुर्योघन के वघ में इस नियम का उल्लंघन पाया गया।

महा-युद्ध को द्वंद-युद्ध भी कहते थे। काल की प्रगति के साथ इस महा-युद्ध-विद्या में युद्ध-कौशल का भी समावेश हुआ। विचित्र मंडल लेना, विविध स्थान ग्रहण करना, गोमूत्रक चित्र की भाँति आगे बढ़ना और हटना, तिरश्चीनगति, वक्रगति, प्रहारों का वर्जन तथा मोच, परिधावन, अक्षावन, परावृत, अपावृत, अपद्वत, अवप्तुत, उपन्यस्त, प्रमृति युद्ध-संबंधी कौशल थे।

—रोमा०, लंकाकांड, सर्ग ४१,

मझ-युद्ध में प्रवीण 'महायोद्धा' कहलाते थे। वे हाथी को पटक देते थे, इन्हों को उखाड़ लेते थे, घोड़े जोते हुए रथ को उठाकर पृथ्वी पर इस र्यन वंग से पटकते थे कि वह चूर-चूर हो जाता था। महाभारत, द्रोण-पर्व, ऋध्याय १२८ में भीम के रातक मधुपान कर तथा मधुपर्क लेकर ऋर्जुन की टोह लेने चले। सेनापित द्रोण ने वाणों से इन्हें व्यथित कर व्यूह में धुसने से रोका। इसपर कुद्ध होकर भीम रथ से उछल पड़े और द्रोण के रथ को उठाकर घोड़ों-सहित इस प्रकार पृथ्वी पर पटका कि वह चूर-चूर हो गया। द्रोण जान बचाने के लिए रथ से उछल पड़े।

# नवाँ परिच्छेद

# संग्राम-समिति श्रोर व्यृह-रचना

पुरातन भारतवर्ष में किसी भी संगठित राज्य के संचालन के लिए अनेक विभाग होते थे !
महाभारत में विभाग को टीकाकार नीलकराठ ने तीर्थ कहा है। सभापव में इन १८
विभागों का उल्लेख मिलता है—(१) मंत्री, (२) पुरोहित, (३) युवराज, (४) चमूपित,
(५) द्वारपाल, (६) अन्तवेशिक, (७) काराध्यच, (८) कोषाध्यच, (६) सन्निधाता,
(१०) प्रदेष्टा (जिसके हाथों में दीवानी और फौजदारी दोनों विभाग थे), (११) नगराध्यच,
(१२) कार्य-निर्माणकृत्, (१३) धर्माध्यच (लार्ड-चीफ जिष्टस), (१४) सभाध्यच,
(१५) दरखपाल, (१६) दुर्गपाल, (१७) राष्ट्रान्तपाल, (१८) अटवीपाल।

राजतरंगियी, तरंग १, श्लोक ११६ में राज्य के सात प्रधान श्रंगो का उल्लेख है-

(१) धर्माध्यत्त, (२) बलाध्यत्त, (३) कोषाध्यत्त, (४) चारपति, (५) दूत, (६) पुरोधा স্মীर (৬) देवज्ञ।

अन्यत्र भी स्वामी, अमात्य, सुद्धद्, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और बल ये राज्य के सप्ताङ्ग कहें गये हैं। कहने का ताल्पर्य यह है कि सेना राज्य का प्रधान अंग थी। युद्ध के समय संग्राम-सिनित का स्पष्ट विवरण देख पड़ता है। इस सिनित में यम, वायु, वहण, कुबेर, बृहस्पित तथा अन्य देव उपस्थित थे। इन्द्र ने सिनित के सामने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि दानवों से संधि की जाय या संग्राम ठाना जाय। दुर्वल शत्रु की भी उपेद्या नहीं करनी चाहिए। विशेषतः वह शत्रु तो किसी भी स्थिति में उपेद्याणीय नहीं है, जो सदा प्रयत्नशील और स्वावलंबी है। दानव छल तथा कपट से भरे हैं, अतः उनसे संधि करने में विचारना आवश्यक है। शत्रु की शक्ति का पूरा पता पाने पर ही संधि या संग्राम की बातें करना उचित होगा। इसलिए, शत्रु-सेना में साधु, द्वतवेग, निःस्पृहचर भेजे जायँ, जो शत्रु की शक्ति निर्णीत करने में समर्थ हों। वे निम्नस्थ बातों का पता लगाकर शीघ आवें—

(१) शत्रु-सेना की शक्ति, (२) सेनापित और सेना-नायकों की विशेषताएँ, (३) सैन्य-विन्यास तथा प्रगति । इन सभी बातों का पता लगते ही हम निर्णय करें कि दानवों से लोहा लिया जाय या दुर्ग के भीतर अपनी रह्या की हम तैयारी करें। कार्य करने के पूर्व उसके फलाफल पर पूर्णतः विचार करना आवश्यक है।

इन्द्र की बात सुन सेनापित कार्त्त केय बोले कि गुप्तचरों के द्वारा सारी बातों का पता लग चुका है श्रीर उन्होंने समिति के समन्न चर-विवरण उपस्थित किया। सेनापित का चर-विवरण सुन बृहस्पति बोले कि मनुष्य को कर्त्त व्य करन का श्रिषकार है। जीवन में सुख-दुःख श्राते ही हैं, पर विपदाश्रों से भिड़ना पौरुष है श्रीर भीत होकर भागना कापुरुषता है। जो धीर हैं, वे सुख-दुःख की परवा नहीं करते। श्रिधीर ही सुख-दुःख के फन्दे में पड़ते हैं। श्रातः हम राज्यों से लड़ने के लिए तैयार हो जायं। हार-जीत श्रानिवार्य है। यदि हम जीतें भी तो श्रानन्द की कोई बात नहीं श्रोर हारें भी तो श्रानुताप की कोई गुंजाइश नहीं। निश्चित कर्त्त क्यों के पालन में ही श्रानन्द निहित है।

—देवी-भागवत, सर्ग ५, खरड ५

संप्राम-समिति का कार्यचेत्र—संप्राम-समिति में सिध, निग्रह (लड़ाई), यान (चढ़ाई), ग्रासन (तरह देना), द्वैधीमान ( रात्रु-सेना में फूट पैदा करना ), संशय ( अपने को कमजोर बताकर या पीछे हटकर रात्रु को धोखे में डालना)—इन छह बातो पर निचार करना होता था ।

भगवान् मनु ने (त्र्रांध्याय ७, श्लोक १४७-१५१) कहा है कि मंत्रणा पर्वत-स्थित राज-भवन की छत पर करनी चाहिए या किसी निमृत स्थान में। मंत्रणा करने का समय भोजनो-परान्त मध्याह्नकाल या मध्यरात्रि है। इस समय चित्त स्थिर रहता है।

यान—चढ़ाई दो प्रकार की होती थी—शत्रु को संकट में पड़ा देखकर तत्काल उसपर आक्रमण करना चाहिए। यदि अपना पच्च निर्वल हो, तो अन्य राज्यों से मैत्री कर उनके सैनिकों के साथ शत्रु पर धावा बोलना चाहिए।

त्रासन भी दो प्रकार का होता था—जो शासक त्रपने कुत्सित कर्मों के कारण लोकप्रिय नहीं है त्रीर न वह लड़ने के साधन ही रखता है, वह शत्रु से न भिड़े। जब किसी राज्य के मित्र-शासक उसे युद्ध न करने की राय दें, तब वह न लड़े।

द्वेधीभाव के भी दो प्रकार हैं—सेनापित के आदेशानुसार अपने कार्य की सिद्धि के लिए किसी एक जगह में सेना इकट्टी करना और अपने किसी अन्य दुर्ग में सेना लेकर स्वयं उपस्थित रहना।

संशय भी दो प्रकार का होता है—शत्रु जब कष्ट देने लगे तब उसे दिखाने के लिए किसी बलवान् राजा का सहारा लेना प्रथम प्रकार का संशय है। शत्रु से दंड पाने के डर से किसी प्रतापी राजा के आश्रय लेने की प्रसिद्ध करना दूसरे प्रकार का संशय है।

संधि भी दो प्रकार की होती है—दूसरे राजा के संग मिलकर जो युद्ध तत्काल या भविष्य की फलाशा से किया जाता है, उसे समानकर्मा संधि कहते हैं। पुनः जो परस्पर की मंत्रणा-पूर्वक अलग-अलग लड़ाई की जाती है, वह असमानकर्मा संधि है।

विग्रह भी दो प्रकार का होता है—शत्रु को असावधान या चीएाबल जानकर उसपर आक्रमण करना प्रथम प्रकार का विग्रह है। अपने सहायक अथवा मित्र का अपमान सुनकर उसका प्रतिरोध करने के लिए आक्रमण करना दूसरे प्रकार का विग्रह है।

— मनु० ७। १६०-१६७ युद्ध-परिषद् की कार्यवाही के संबंध में महाभारत, शांति-पर्व, अध्याय १३८ में भी पूरा निर्देश है-

- देश तथा काल पर विचार कर कार्य-श्रकार्य को भ्यान में रखते हुए प्राणों की रज्ञा के लिए शत्रु से संधि करनी चाहिए ।
- २. प्राण संकट में आ पड़ने पर भलाई चाहनेवाले राजा को चाहिए कि शत्रु से संधि कर ले।

### प्राचीन भारत की सांप्रामिकता

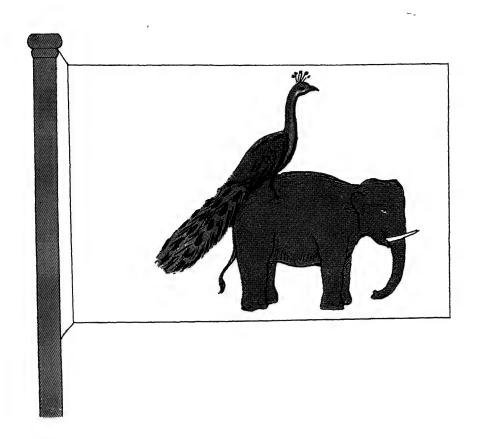

शल्यस्य तु महाराज राजते द्विरदो महान् । केतुः काञ्चित्राङ्गैमयूरै रूपशोभितः॥ —(महा० द्रोण्०) ३. जो शत्रु से भी संधि करता है तथा मित्र से कभी नहीं भगड़ता, वही सफलता प्राप्त करता है।

> यस्त्विमित्रेण संघत्ते मित्रेण च विरुध्यते । ऋर्थयुक्तिं समालोक्य सुमहद्विन्दते फलम् ॥

राजनीति में न कोई किसी का मित्र है, न कोई किसी का शत्रु। मित्र तथा शत्रु सभी अर्थ की दृष्टि से आबद्ध हैं। —महाभारत, शांति-पर्व १३८

प्राचीन भारत में सभी प्रकार से छानबीन कर युद्ध छेड़ा जाता था। युद्ध करने के पूर्व शासक को देखना चाहिए कि प्रजा का रुख कैसा है। यदि प्रजा प्रसन्न है ऋौर शासक के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, तो शासक को युद्ध के लिए कमर कसना चाहिए। मंत्री, सेना तथा सेना के पदाधिकारियों के विश्वास को भी प्राप्त करना उसका प्रथम कर्त्तंव्य है। एक सेनानायक के मारे जाने पर जब दूसरा निर्वाचित होता था, तब वह विधिवत पूजित होकर रणकेत्र में भेजा जाता था।

- १. रेशमी वस्त्र से विभूषित होकर उदुम्बर (गूलर, डूमर) के आसन पर बिठाया जाता था।
- २ सोने के कलश में रखे सुगन्धित तथा श्रीषध-युक्त जल से श्रिमिषिक्त होता था।
- ३ राजा स्वयं स्नान कराता था । अन्य सभी सरदार उसकी प्रशंसा करते थे ।
- ४ वह ब्राह्मणों को दान देता था।
- प् सूत (मागध), वन्दीगण विजय-गान करते थे श्रीर ब्राह्मण सामगान ।
- ६. रणवाद्य बजते थे।
- ७. त्रन्त में सिमिति के सभी सदस्य समवेत स्वर में—'सेनापित विजयी हों' का घोष करते थे। —महा० कर्या-पर्व, त्र०७। ४६-५३

महाभारत के द्रोपा-पर्व में संप्राम-समिति के अनेक रूप देखने में आते हैं — गुरु द्रोपा की मृत्यु पर पायडवों के शिविर में संप्राम-समिति बैठी । अर्जुन ने गुरुवध के लिए धृष्टयुम्न को दोषी ठहराया, कारण अस्त्र-त्याग करने पर भी निराहार द्रोण को उसने मारा था । समिति में भीमादि धृष्टयुम्न के पत्त का समर्थन कर रहे ये और सात्यकि आदि अर्जुन का । विवाद इतना बढ़ा कि सात्यिक गदा लेकर धृष्टयुम्न पर टूट पड़े । कहने का तात्पर्य यह कि संग्राम-समिति में न्याय-अन्याय और धर्म-अधर्म तथा संगत घटनाओं पर भी विचार होता था ।

संग्राम-समिति में कभी कभी व्यंग्योक्ति भी होती थी। कृप ने कर्ण की गर्वोक्ति पर कहा था—धनुषा फल्गुनः शूरः कर्णः शूरो मनोरथैः। चित्रिय बाहु-शूर होते हैं। ब्राह्मण वचन-शूर। त्रार्जुन गायडीव के कारण शूर हैं, पर कर्ण मनोरथ-शूर हैं।

-द्रोगा-पर्व १५६।१२३

सेना के सभी साधनों को पर्याप्त परिमाण में जुटाना भी परमावश्यक है। विजयेष्सु दल को चाहिए कि उसके शत्रु अधिक न हों और अपने सहायक मित्रों की संख्या अधिक हो।

चढ़ाई करने का समय—प्राचीन भारत में अगहन, चैत तथा फागुन के महीने संग्राम के लिए अधिकतर उपयुक्त समक्ते जाते थे। इन महीनो में घोड़े, हाथी आदि के लिए पर्याप्त खाद्य-सामग्री मिल सकती थी। यदि शत्रु संकटापन्न हो तो किसी भी मास में धावा बोल देना चाहिए। —मनु० ७। १८९-१८३

युद्ध छिड़ने पर भी युद्ध-सिमिति के निर्देशानुसार दुर्गों तथा राज्य की रत्ता के लिए सेना की एक दुकड़ी योग्य सरदार के ऋघीन रखी जाती थी। सैन्य-ज्यूह का भार नासीर में स्थित सैन्य-नायक पर युद्ध-परिषद् रख छोड़ती थी। रण-त्तेत्र में ऋावश्यकतानुसार ज्यूहों की रचना होती थी। ज्यूहों में सेना घावा बोलती थी और ज्यूह ही में लड़ती थी।

सैनिको की रचा तथा संप्राम में सफलता-प्राप्ति के लिए व्यूह-रचना होती थी। सेना जब कूच करने लगती थी, नदी तथा अरएय पार होती थी, पर्वत और दुर्ग पर चढ़ाई करती थी, शत्रु से नदी-तट पर भिड़ती थी, तब व्यूह-रचना की नितान्त आवश्यकता महसूस होती थी। भयंकर युद्ध छेड़ने के पूर्व भी कुशल सेना-नायक व्यूह रचते थे। प्रवल विरोधी दल से लड़ने के समय तो व्यूह-रचना परमावश्यक था।

युद्ध के लिए संन्य-रचना का नाम व्यूह है। स्थानिवशेष में सैनिक आवश्यकता के अप्रतुसार व्यूह की स्थापना होती है। सेना को व्यूह रूप में स्थापित करने से शत्रु-पत्त को शीव्र मेद नहीं मिल सकता।

व्यह के मेद-

ब्यूह के यथार्थतः चार भेद हैं—दग्ड, भोग, मण्डल और असंहत। इन चारो के भी असेक भेदोपभेद हैं। वक-भाव में सैन्य-रचना का नाम दग्ड-ब्यूह है। पश्चात्-पश्चात् करके जो सैन्य-विन्यास किया जाता है, उसे भोग-ब्यूह और चारो ओर घेरे की तरह सैन्य-स्थापन करने को मण्डल-ब्यूह कहते हैं। सैनिकों को पृथक्-पृथक् भाव में रखने को असंहत-ब्यूह कहते हैं। — अमर टीका मारत

मनु में दराड, शकट, वराह, सूची, गरुड़, पद्म, वज्र , मकर स्त्रादि ब्यूहों का जल्लेख है। —मनु॰ स्र॰ ७। १८७-१६१

युद्ध-यात्रा के समय चारों त्रोर से शत्रु के त्राक्रमण का भय हो तो सेना को चक-व्यूह में संचालित करना चाहिए। पीछे से भय की शंका हो तो शकट-व्यूह रचना चाहिए। दो त्रोर से भय हो—तो वराह या मकर-व्यूह। त्रागे त्रौर पीछे भय का कारण हो तो गरुड-व्यूह त्रौर केवल सामने में भय रहे तो सूची-व्यूह की रचना कर कूच करना चाहिए। जिस त्रोर भय की शंका हो, उसी त्रोर सैन्य का विस्तार करना चाहिए। राजा को पद्म-व्यूह रचकर बीच में रहना चाहिए।

स्मरण रखना होगा कि प्रत्येक संप्राम में राजा सिम्मिलित होता था। श्रिमियान के समय सेना के श्रिप्रमाग में चुने हुए योद्धाश्रों के साथ सेना-नायक रहता था, केन्द्र में स्वामी, कुलाल श्रीर कोष, दोनों पाश्वों में श्रश्व-दल, घोड़ों के पाश्व में रथ, रथ के दोनो श्रोर हाथी, हाथी के दोनों श्रोर श्राटविक सैन्य। बुद्धिमान् सेनाध्यक्त सबसे पीछे रहते थे। यथा—

| <b>आटविक सैनिक</b> | ऋाटविक सैनिक    |
|--------------------|-----------------|
| हाथी               | हाथी            |
| रथ                 | रथ              |
| ग्र <b>्य</b>      | त्र <b>र्</b> ग |

सेनाध्यत्त

केन्द्र-स्वामी-कोष

सेनानायक चुने हुए बीरों के साथ

ऋश्व रथ हाथी ऋाटविक सैनिक

ग्रश्व स्थ हाथी श्राटविक सैनिक

कुरुत्तेत्र, मत्स्य, पांचाल तथा शूर्सेन के निवासी सैनिक बड़े वीर होते थे। व्यूह के अप्रभाग में वे ही रखे जाते थे।

कुरुच्चे त्रांश्च मत्स्यांश्च पांचालान् शुरुसेनकान् । दीर्घाल्लयूँश्चेव नरानमनीकेषु योजयेत् ॥ — मनु०७। १६३

कुरुच्चेत्र, मत्स्य, पांचाल एवं मथुरा के सैनिकों को सदा व्यूह के आगे रखें, चाहे वे नाटे हों या लम्बे।

'नीति-मयूख' में व्यूह के छह भेद बताये गये हैं—मकर, श्येन, सूची, शकट, वज्र श्रौर सर्वतोभद्र।

'ऋगिन-पुराण' में दस प्रधान ब्यूहों का वर्णन मिलता है। गरुड़, मकर, श्येन, ऋद्ध चन्द्र, वज्ज, मर्गडल, सर्वतोमद्र सूची इत्यादि। हाथी, घोड़ा, रथ, ऋौर पदाति सेनाऋों की विशेष प्रणाली के अनुसार जो स्थापना होती है, वही ब्यूह है। ब्यूह के वस्तुतः दो भेद हैं— १. प्राययंगरूप, २. द्रब्य-रूप। किसी प्राणी की ऋगुक्ति के ऋनुसार जो ब्यूह रचा जाता है, वही प्राययंग है। द्रब्य की ऋगुक्ति के ऋनुसार जो ब्यूह रचा जाता है, वह द्रव्य-रूप कहलाता है। किसी-किसी के मत से भोग ऋौर मर्गडल-ब्यूह के दो भेद हैं। द्रगड-शकर, मकर ऋादि भोग-ब्यूह हैं ऋौर वज्ज, पद्म ऋादि मर्गडल-ब्यूह।

सेना को पाँच भागों में विभक्त कर केवल एक या दो भाग से युद्ध करना चाहिए। शेष तीन भागों से व्यूह की रच्चा करनी चाहिए। व्यूह के मध्यस्थल में स्त्री, कोष, धनागार, राजा, खाद्य-द्रव्य तथा उसके रच्चक रहें। व्यूह के दोनो पाश्नों में अश्वारोही, अश्वारोही के पाश्न में रथारोही और रथ के पाश्न में पदाति सैन्य को सजाना चाहिए। यहाँ हाथी का परिहार करता है। व्यूह-रचना के लिए विशेष वाद्य और संकेत-वाक्य का प्रयोग होता था। इन विशेष वाक्यों तथा संकेत-वादयों का ज्ञान केवल सेनापित और सैनिकों को मालूम था।

सेनापित के संकेत से सभी सेना पूर्व-शिद्धानुसार कार्य करने के लिए प्रस्तुत हो जाती थी।

एक द्युण भी कोई विलम्ब नहीं करता था। संकेत-वाक्यों के अनुसार सैनिक सम्मेलन, प्रसरण, प्रभ्रमण, आकुंचन, यान, प्रयाण, अपयान, पर्याय रूप में साम्मुख्य, समुत्थान, छुंउन, अष्टदलाकार में अवस्थान, चकाकार में वेष्टन, स्चीतुल्य, शकटाकार, अर्द्धचकाकार, परस्पर पृथक् होना, थोड़ा-थोड़ा करके या पर्याय-क्रम से पंक्ति-प्रवेश, भिन्न-भिन्न रूपों में अस्त्र-शस्त्र का धारण, संधान, लद्द्य-भेद, अस्त्र-शस्त्र-विपात, शीध-संधान, और आत्म-रह्मा, शीघ अपने को छिपा रखना और शत्रु के प्रति अस्त्र-नित्तेष, एक-एक दो-दो रूप से एक साथ जाना, पीके की और हटना या सामने जाना—ये सभी काम संकेत-वाद्य और ध्वनि - द्वारा किये जाते थे।

व्यूह की किसी भी प्रणाली में सेना खड़ी होकर विपित्त्वयों से लोहा लेती थी। दो-चार व्यूहों की रचना पर प्रकाश डालना उचित होगा। क्रीच-व्यूह—क्रोंच बगला को कहते हैं। जिस प्रकार बगला पंक्ति बाँधकर उड़ते हैं, सेनापित अपनी सेना को बगलाकार पद्धति में सजाता है। सैन्य-संख्या के परिमाणानुसार सेना सजाई जाती थी।

महाभारत में अनेक युद्ध-कौशल व्यूह-रचना के रूप में प्रदर्शित किये गये थे-

क्रोंच-ज्यूह्— अर्जु न क्रीच-ज्यूह् के रत्तक थे।

द्रुपद—क्रींच का सिर।
कुन्तिभोज और चैंच—नेत्र
दाशार्णंक, किरात—ग्रीवा
युधिष्ठिर, निषादादि—पत्ती की पीठ
भीम तथा धृष्टयुम्न—पाँख
द्रीपदेय, अभिमन्यु, सात्यिक—पत्ती का दित्त्य डैना।
अर्गिनवेश, नकुल, सहदेव आदि—पत्ती का वाम डैना।
हाथी—-प्रपत्त (फेदर्स)
कैकयों के साथ विराद्—जधन।

श्येन-व्यूह—श्येन बाज को कहते हैं। इस व्यूह का अग्रमाग सूद्भ, मध्य न लम्बा न चौड़ा और पाश्व-भाग चौड़ा होता था। विराट् राज्य में त्रिगर्तों से लड़ने के लिए युधिष्ठिर ने श्येन-व्यूह रचा था।

युधिष्टिर---तुंड । वृकोदर---पुच्छ । नकुल-सहदेव--पन्न ।

त्रात्मानं श्येनवत् कृत्वा तुग्डमासीद् युधिष्टिरः।

पद्मी यमी च भवतः पुच्छमासीद् वृकोदरः ॥ — महाभारत, विराट्-पर्व चक्र-ठयृह्—गोल होता था । चक्र का आकार ही गोल है । चक्र के आकार में ही सैन्य-रचना होती थी । प्रवेश्य पथ केवल एक होता था । यह आठ कुराडलाकार सेना-पंक्तियों द्वारा वेष्टित रहता था ।

गहड-व्यृह- निर्माणकर्ता-भीष्म ।
भीष्म पितामह—तुष्ड
द्रोण तथा कृतवर्मा—सिर
न्नेगर्त, शल्य, भगदत्त—ग्रीवा
दुर्योधन भाइयो के साथ—पीठ ।
कांभोज शकों के साथ—पुच्छ ।
मगध-कर्लिंग—दिच्य पद्म ।
बृहद्बल प्रभृति—वाम पद्म ।

मकर-व्यृह-यह भी क्रोंच-व्यृह की तरह होता था। इसमें भी सिर, नेत्र, ग्रीवा, पृष्ट, सव्य-पद्म, दिन्नण-पद्म, पाँव, पूँछ त्रादि के स्थान सैनिक ग्रहण करते थे।

### प्राचीन भारत की सांप्रामिकता

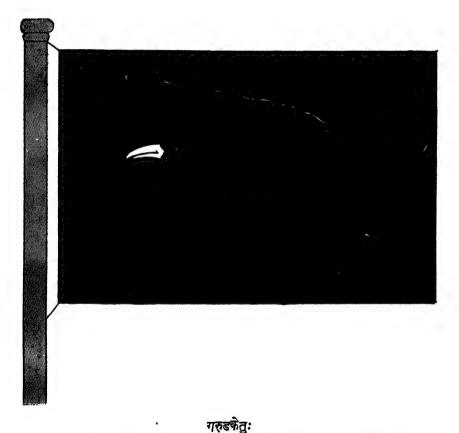

गरुड़ भ्वज का उल्लेख भागवतपुराण, विष्णुपुराण तथा महाभारत और फ्लीट (Fleet) के गुप्त-शिलालेख खंड २, सं० १, प्लेट १, पंक्ति २४, प्रयाग-त्रशोकस्तम्भ में हुआ है।

सर्वतोभद्र-च्यूह—चक्र-च्यूहवत्। भेद इतना ही था कि सर्वतोभद्र में आठ चक्राकार में आठ भागों में सेना परिवेष्टित रहती थी। प्रवेश-द्वार एक भी नहीं रहता था।

पद्म-व्यूह्—कमल के आकार का होता था । यह अभेद्य था । द्रोण ने इसकी रचना की थी । पद्म-व्यूह में सभी राजा पद्म बनाये जाते थे । राजकुमार—केसर, सम्राट्—किर्णिका । सभी लाल वस्न, लाल भूषण, लाल बजा धारण करते थे । जयद्रथ के वध के दिन शकट-व्यूह निर्मित हुआ था । उसके पीछे पद्म-व्यूह, पद्म-व्यूह में गर्भ-व्यूह और गर्भ-व्यूह के भीतर सूची-व्यूह रचा गया था । वहीं जयद्रथ रखा गया था ।—द्रोण-पर्व, अ० ८७।२३-३१

वाल्मीकि-रामायण् के लंका कार्यड, सर्ग २४ में सैन्य-विन्यास की स्रोर संकेत है—
ब्यूह के मध्य में—-श्रंगद-सहित नील ।
दिव्यण् पार्श्व में—-वानर-समूह ऋषभ के अधीन ।
वाम पार्श्व में—गन्धमादन ।
शिरःस्थान पर—राम, लद्धमण्, जामवन्त, तथा सुषेण् ।
कुव्चि के रव्यक—-सृज्यसुख ।
जघन के रव्यक—-सृज्यसुख ।

राम-रावण-युद्ध में दुर्ग पर ही विशेष रूप से आक्रमण हुआ था। विशेष सैन्य-विन्यास की वहाँ आवश्यकता न थी। महामारत-युग-सी युद्ध-कला भी विकसित प्रतीत नहीं होती। वानरों की युद्ध-प्रणाली भी आदिकालीन थी। महामारत के वन-पर्व, अभ्याय रप्दाह में यह उल्लेख है कि रावण ने औश्यनस-व्यूह का निर्माण किया था और राम ने बाईस्पत्य विधि से व्यूह रचा था। शुक्र और बृहस्पति क्रमशः आसुरी और दैवी अस्त्र-शस्त्र-शास्त्र के व्याख्याता थे।

न्यूहों में दर्गड, मकर, वराह, सूची बड़े काम में आते थे। दर्गड-न्यूह लाठी की शक्ल का होता था। दंड लम्बा होता है और उसकी चौड़ाई हर जगह बराबर होती है। सेना भी इसी रूप में लम्बी पंक्ति में रहती थी। हर जगह उसकी संख्या बराबर रहती थी। इस न्यूह की रचना की आवश्यकता वहाँ पड़ती थी, जहाँ सेना पर आक्रमण की शंका सभी ओर से होती थी।

शकट-च्यूह में सेना सामने में श्रल्प संख्या में रहती थी; पर पीछे श्रिधिक संख्या में। शकट सामने पतला होता है श्रीर पीछे, चौड़ा।

वराह-च्यूह सामने पतला होता है; पर बीच में चौड़ा । गरुड-च्यूह भी प्रायः ऐसा ही होता है। पर वराह-च्यूह से भी गरुड-च्यूह की मध्यस्थ चौड़ाई ऋषिक होती है। वराह तथा गरुड-च्यूह उस समय रचे जाते थे, जिस समय दोनो पार्श्वों पर आक्रमण का भय रहता था। मकर-च्यूह, वराह-च्यूह का ठीक उलटा है। मध्य में पतला, पर पीछे और आगे चौड़ा तथा मोटा। जब सेना के पीछे और आगे से आक्रमण की शंका होती थी तब मकर-च्यूह रचा जाता था।

राघवानन्द का मत है कि मकर तथा वराह-व्यूहों में अधिक भिन्नता है। मध्य में मकर-व्यूह अपेत्ताकृत अधिक चौड़ा होता है।

सूची-व्यूह बहुत पतला होता है। यह चींटियों के अभियान के समकत्त है। सूची-व्यूह में सैनिक एक के पीछे उसी प्रकार चलते हैं जैसे चींटियाँ एक के पीछे एक चलती हैं। पुरोवर्त्ती सैनिक फुर्तीले तथा पूरे वीर होते हैं। 'अभिन-पुराण' में व्यूह के सात अंग बताये गये हैं— उर, दो कत्त, दो पत्त, मध्य, पृष्ठ, प्रतिग्रह और कोटि।

उरः कत्तौ च पत्तौ च मध्यं पृष्ठं प्रतिप्रहः। कोटी च ब्यूह-शास्त्रज्ञैः सप्तांगो ब्यूह उच्यते।।

-- ऋग्निपुरारा, २४२

नायकः पुरतो यायात् प्रवीरः पुरुषावृतः ।

मध्ये कलत्रं स्वामी च कोषः फल्गु च यद्वलम् ।।

पार्श्वयोः समयोरश्वा वाजिनां पार्श्वगाः रथाः ।

रथानां पार्श्वयोनींगा नागानां चाटवीवलम् ।।

पश्चात् सेनापितः सर्वं पुरस्कृत्य कृती स्वयंम् ।

यायात् सन्नद्धः सैन्योधः खिन्नानाश्वासयज्ञैः ।।

यायात् व्यूहेन महता मकरेण पुरोभये ।

श्येनेनोद्धृतपद्मेन सूच्या वा वीरवक्तत्रया ।।

पश्चाद्धये तु शकटं पार्श्वयोर्वज्ञसंज्ञकम् ।

सर्वतः सर्वतोभद्धं भये व्यूहं प्रकल्पयेत् ॥

व्यूह के संबंध में शुकाचार्य का मत शुक्रनीति के ऋध्याय ४ में उपलब्ध होता है। वहाँ भी प्रायः उपर्युक्त विचारों की पुनरावृत्ति है। दंड-व्यूह की व्याख्या इस प्रकार की गई है—

त्रुत्रे सेनानायकः, मध्ये राजा । पश्चात् सेनापितः, पार्श्वयोः हस्तिनः, तत् समीपे त्रुश्वाः, रथाः, तदा पदातय—-एवं कृतरचनो दीर्घः सर्वतः सम-विन्यासो दंड-व्यूहः ।

सेनापति

ह्क्यूर्प् राजा, कोष पदाति रथ

> श्चश्व हाथी

सेनानायक

मेघा-तिथि लिखते हैं—'श्रयत पृष्ठतश्च त्रिषा व्यवस्थितवलो वज्र-व्यूहः'—भय जब चारो श्रोर से हो तो वज्र-व्यूह से काम लेना चाहिए। मनुस्मृति के टीकाकार 'नारायण' का कहना है कि सूची-व्यूह बनाकर ऋल्पसंख्यक सैनिकों को लड़ाना चाहिए। वज्र-व्यूह रच कर श्रनेक योद्धाश्रों को लड़ाना चाहिए—

सूच्या ऋल्पान् वज्जे ण बहून् योधयेदिति नारायणः।

नारायण के विचार युधिष्ठिर के विचार से मेल खाते हैं-

संहतान् योधयेदल्पान् कामं विस्तारयेद्बहून् । सूचीमुखमनीकं स्यादल्पानां बहुभिः सह ॥ --महाभारत, भीष्म-पर्वं १६।४ कुरुचेत्र में जब पायडवी तथा कौरवी सेनाओं में मुठभेड़ होने लगी, तब युधिष्टिर ने सूची-ब्यूह रचने का परामर्श दिया, कारण पायडवी सेना अपेचाकृत अल्प थी। पर, अर्जुन ने वज्र-ब्यूह रचा। सूची और वज्र-ब्यूह आक्रमणकारी दल ही रचते हैं।

व्यूह के भीतर प्रतिगृहीत (रिजर्व) सेना रहा करती थी। प्रतिगृहीत सेना २०० धनुष की दूरी पर राजा के साथ रहती थी।

द्धे शते धनुषां गत्वा राजा तिष्ठेत् परिग्रहः। भिन्नसंघातनार्थं तु न युष्येताप्रतिग्रहः।।

राजा को प्रतिगृहीत सेना के विना युद्ध नहीं करना चाहिए।

संग्राम-समिति सेना-संबंधी नियम भी बनाती थी श्रौर उन नियमों का पालन सेना के लिए श्रुनिवार्य था। कतिपय सेना-धर्म-संबंधी बातों की चर्चा करना श्रसंगत न होगा।

- राजा को चाहिए कि वह सेना को गाँव के बाहर, पर इसके समीप ही स्थापित करें।
   सेना तथा प्रामी खों के बीच लेन-देन का संबंध न रहें।
  - २. राज्य-कार्यों में सेना चंडत्व, ईर्घ्या तथा विलंब करने का भाव रखे।
  - ३. विना राजाज्ञा के सेना गाँव में कभी नहीं प्रवेश करे।
- ४. ऋपने ऋधिकारियों के दोषों को बताना सेना का कर्त्तव्य नहीं है। सेना को ऋधिकारियों के साथ मित्रमाव रखना चाहिए।
- ५. व्यक्तिगत त्र्रायुघ, परिच्छद, भोजन-सामग्री तथा पकाने के वर्तनों के उत्तरदायित्व सेना पर ही रहते हैं।
  - ६. यदि सैनिक शत्रु से मिलकर कपट रचे, तो सैनिक धर्म के अनुसार वध्य है।
- ७. प्रत्येक सेनाधिकारी को शपथ लेनी चाहिए—सेना-धर्म का जो पालन नहीं करेंगे, मैं उनका वध करूँगा।

प्रामाद्बहिः समीपे तु सैनिकान् धारयेत् सदा । प्रामसैनिकयोर्न स्यादुत्तमर्गाधमर्गता ।। चयडत्वमाततायित्वं राज्यकायें विलंबनम् । अनिष्टोपेत्त्यां राज्ञः स्वधमंपरिवर्जनम् ।। त्यजन्तु सैनिकाः नित्यं संल्लापमपि वा परैः । तृपाज्ञया विना प्रामं न विशेषुः कदाचन ।। स्वाधिकारिगणस्यापि ह्यपराधं दिशन्तु न । मित्रभावेन वर्त्तं ध्वं स्वामिकायें सदाखिलेः ।। स्वज्वलानि च रज्ञन्तु शस्त्रास्त्रवसनानि च । अन्नं जलां प्रस्थमात्रं तथा बह्दन्नसाधकम् ।। शासनादन्यथाचारान् विनेष्यामि यमालयम् ।।

साधारण सैनिक-धर्म के पालन के अतिरिक्त देश-धर्म का पालन भी भारत के सभी राज्यों ग्रेता था। प्राचीन भारत में अन्तरराष्ट्रों से बरतने के लिए विशेष विधान का ग्रंथ न था। किन्तु, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में कितपय नियम ऐसे थे, जिनकी मान्यता अन्य राज्यों में भी होती थी। ऐसे ही नियम देश-धर्म कहलाते थे।

शुकाचार्य का कहना है कि देश-धर्म का मूल श्रुति में भले ही न हो, पर ये नियम देश-विदेश के जन-समूह द्वारा परिपालित होते थे।

> कल्पितश्रु तिमूलो वा मूलो लोकें र्युंतः सदा। देशाधिधर्मः स ज्ञेयो देशे देशे कुले कुले ॥

देश-धर्म का पालन भारत के प्रायः सभी राज्यों में होता था। लारेंस के मतातुसार मगडलेश्वर राज्य की कतिपय विशेषताएँ थी-

- १ मंडलेश्वर राज्य-सरकार की आज्ञा सभी आश्रित राज्यों के लिए पालनीय थी।
- २ यह सरकार ऋपने में स्वतंत्र थी।
- ३ इसके ऋधीन ऋनेक निश्चित राज्य थे।
- ४ त्र्यनेक राज्य-परिवारों के प्रधान होने की चमता इसमें थी।
- थ इस राज्य को ऋपनी संस्कृति और सभ्यता का दर्प था।
- ६ मंडलेश्वर राज्य का राजा राज्य का सबसे बड़ा सेवक था।

प्रजासुखे सुखं राजः प्रजानां च हिते हितम्। नात्मिप्रयं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्।।

—महाभारत, शांति-पर्व, ८º

प्रजा का सुख राजा का सुख, प्रजा का हित राजा का हित श्रौर प्रजा का कल्याण ही राजा का एकमात्र श्रभीष्ट होता था।

मगध, कोसल और कुक एक समय मएडलेश्वर राज्य थे। पीछे चलकर मौर्यों, गुप्तों तथा हर्षवर्द्ध न के युगो में ये मएडलेश्वर राज्य-साम्राज्य कहलाये। सभी प्रकार के राज्यों में देश-धर्म की नितान्त अपेचा थी। ये अन्तरराष्ट्रीय धर्म थे। देश-धर्म का पालन विदेशी राज्यों में भी होता था। जब हनुमान् की टेढी-मेढ़ी-अटपटी बात सुनकर रावण क्रोध से भर गया और उनके वध के लिए आज्ञा प्रदान करने लगा, तब विभीषण ने उसे इसी देश-धर्म की ओर संकेत किया था।

दूता न वच्याः समयेषु राजन् सर्वेषु सर्वत्र वदन्ति सन्तः।

न दूतवध्यां प्रवदन्ति सन्तो दूतस्य दृष्टा बहवो हि द्रण्डाः । वैरूप्यमंगेषु कशाभिघातो मौग्यं तथा लत्तुणसन्निपातः ।।

-रामा॰, सुन्दरकांड, सर्ग ५२

देश-धर्म के अनुसार ही दूत अवश्य होते थे। पुरातन काल में दूत पर ही सन्धि और विग्रह अधिकतर निर्भर करते थे। आज भी राजदूत की बड़ी प्रतिष्ठा है। मनु दूत की बड़ी प्रशंसा करते हैं—

दूत एव हि संधत्ते भिनत्येव च संहतान्। 

धनुर्घर से प्रचित तीर शत्रु को मार भी सकता है और नहीं भी मार सकता है, पर बुद्धिमान् दूत की नीति गर्भगत शिशु का भी हनन कर सकती है। ऋग्वैदिक काल से ही दूत का महत्त्व भारत स्वीकृत करता है। अगिन राजदूत से भी अधिक काम करती थी-श्रिग्निद्तं वृणीमहे होतारं विश्ववेधसं श्रस्य यज्ञस्य सुकृतम् । —ऋग्वेद

# द्सवाँ परिच्छेद

## प्राचीन भारतीय संग्राम का सामान्य परिचय

संग्राम की भावना प्राणिमात्र में जन्म-जात है।

चित्रयः चित्रयं हन्ति मत्स्यो मत्स्येन जीवति । श्वा श्वानं हन्ति दाशाह पश्य धर्मो यथागतः ॥

—महाभारत, उद्योग-पर्व, ५६

चत्रिय चत्रिय को मारता है। मछली मछली पर जीती है। कुत्ते का वध कुत्ता करता है एवं बड़ा पौधा छोटे को दबा देता है।

किसी प्राणी में बल न हो, तो वह कुछ कर नहीं सकता। जाति, देश या राष्ट्र का अस्तित्व भी बल पर ही स्थित है। बलवान् व्यक्तियों के अभाव में राष्ट्र च्राण-मात्र भी ठहर नहीं सकता। दुर्वलों के लिए यह संसार नहीं है। मनुष्य की अन्तर्वृत्तियों में स्वरच्या तथा स्विवकास के भाव सर्वोपरि हैं। सैनिक-संगठन इसी अन्तर्वृत्ति का ज्वलन्त निदर्शन है। सामूहिक बल का परिचय देने के लिए ही सेना-संगठन की आवश्यकता अनुभूत होती है। संगठन के लिए उत्साह चाहिए। राष्ट्र की नैतिक तथा शारीरिक शक्तियों के प्रदर्शन का उत्साह ही इतिहास का निर्माण करता है।

'श्रीदीन शाव वाचा' ने अपने एक लेख में संग्राम की विविध परिभाषाएँ दी हैं। युद्ध मानवी प्रतिहिंसात्मक वृत्ति की व्यंजना है। जबतक मानव भूतल पर रहेगा, उसकी अन्तर्वृत्तियाँ काम करती रहेंगी। ज्वालामुखी, भंभावात, पविपात, विद्युत्विलसन, जलप्लावन आदि प्राकृत शक्तियों के विकार हैं। सर्जन के अन्तराल में विनाश है और जन्म की तह में मृत्यु। पर्वत के स्थान को समुद्र और समुद्र के स्थान को पर्वत ग्रहण करता है। संग्राम के अन्तराल में निर्माण और निर्माण के अन्तराल में क्वंस है। संग्राम का अन्त तभी संभव है, जब मानव की सान्विकी वृत्ति राजसी तथा तामसी वृत्तियों पर अपना अखरड सिक्का जमा ले।

हमारी सभी स्मृतियों में युद्ध धर्म समक्ता गया है। मनु, याज्ञवल्क्य, विष्णुस्मृति, महाभारत, कौटिल्य तथा अनेक पुराण राजधर्म के रूप में युद्ध का वर्णन करते हैं।

> नैष श्रूरैः स्मृतो धर्मः चित्रियस्य पलायनम् । श्रेयो हि मरणं युद्धे न भीतस्य पलायनम् ॥ देशकालेन संयुक्तं युद्धं विजयदं भवेत् । हीनकालं तदेवेह स्त्रनर्थायोपकल्पते ॥

> > —महाभारत, विराट्-पर्व ४६

ग्रुकाचार्यं की दृष्टि में युद्ध धर्म है। श्राप कूट-नीति के परम प्रशंसक थे। श्रापने लिखा है कि राम, कृष्ण, इन्द्र तथा श्रन्य देवताश्रो ने भी कूट-युद्ध किया है। बुद्धिमान्

### प्राचीन भारत की सांप्रामिकता



ततस्तालध्वजो रामस्तयोय् द्व उपस्थिते । श्रुत्वा तिन्द्विष्ययो राजनाजगाम हलायुषः ॥—महा० शल्य, ३४-२

मनुष्य वही है जो अपना काम साधने के लिए अपमान की परवाह नहीं करता । शुक्र भारत के (मोकिवेली) थे। उनकी नीति भारत को अधिक नहीं भाती थी। आसुरी सभ्यता अधिकतर उनकी नीति का अनुसरण करती थी। अतः वे उनके आचार्य समके जाते हैं।

कौटिल्य ने भी युद्ध की पूरी चर्चा की है। वह भी कूट-युद्ध के पच्चपाती थे। निर्वल शासक को सबल शत्रु के प्रति सदा कूटनीति का ही प्रयोग करना चाहिए। सोये शत्रु का भी वध करना उनकी दृष्टि में न्यायसंगत था।

युद-चेत्र से पीठ दिखाना भारतीय नीति-शास्त्र में ऋपमानजनक समका जाता है।

संग्रामेष्वनिवर्त्तित्वं प्रजानां चैव पालनम्। शुश्रूषा ब्राह्मणानां च राज्ञां श्रेयस्करं परम्॥

युद्ध्यमानाः परं शक्तया स्वर्गं यान्त्यपरांमुखाः ॥

—मनु॰, ऋ॰ ७, ८८-८६

युद्ध में पीठ नहीं दिखाना, पुत्रवत् प्रजा का पालन करना तथा ज्ञानियों की तन, मन, एवं वचन से श्रद्धापूर्वक सेवा करना शासकों का परम धर्म तथा कर्त्तव्य है।

सारी शक्ति लगाकर लड़ता हुआ युद्ध-अपरांगुख शासक स्वर्गगामी होता है।

जो मातृभूमि के लिए प्राणों का विसर्जन करते हैं श्रौर विषाक्त शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते, वे योगी की भाँति स्वर्ग उपलब्ध करते हैं। —याज्ञवल्क्य

दो ही व्यक्ति सूर्यं लोक से परे स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं—एक योगी दूसरा सैनिक।
—-शुक्रनीति

युद्धत्तेत्र से मित्रों को धोखा देकर नौ-दो-ग्यारह होनेवाले सैनिक नरक प्राप्त करते हैं।
— शक्रनीति

त्तित्रयों के लिए लड़ने से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। युद्ध स्वर्ग का द्वार है। भगवद्गीता केवल पाश्चिक शक्ति के प्रदर्शन के लिए युद्ध छेड़ना पाप है। 'यतोधर्मस्ततो जयः' की मंजुल घोषणा महाभारत बार-बार करता है।

शुक्राचार्य को छोड़कर प्रायः सभी हमारे आचार्य यही सम्मति देते हैं कि खूब सोच-सममकर युद्ध छेड़ना चाहिए।

रूसो (Rousseau) के मत से युद्ध मनुष्य-मनुष्य के बीच नहीं, वरन् राष्ट्र-राष्ट्र के बीच संबंध है। अ्रतः शत्रु के राज्य के प्रत्येक व्यक्ति और उसकी सम्पत्ति पर आधात नहीं करना चाहिए। पर, यह सिद्धांत कदाचित् ही पश्चिमीय देशों में मान्य समक्ता गया है।

प्राचीन भारत में जो युद्ध होते थे, उनमें सर्वसाधारण को कष्ट कम पहुँचाया जाता था। महाभारत पाराबु-पुत्रों के हक की प्राप्ति के लिए हुआ था। कुरुच्चेत्र के विस्तृत मैदान में—जो जनवर्ग के स्त्रावास से बहुत दूर था—भारत की बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ हुईं। सार्वजनिक चिति नहीं पहुँचाना ही संभवतः उद्देश्य रहा होगा। कौरव-पांडवों की सेनाओं में ४० लाख

सैनिक थे। पर, किसी भी नगर को ध्वस्त करने की बात नहीं सुनी जाती। जरासंघ ने मधुरा पर १७ बार आक्रमण किया, पर दूसरे राज्य की प्रजाश्रों को कष्ट पहुँ चाये, ऐसा उल्लेख नहीं मिलता।

शत्रु को असमर्थ बना देना, युद्ध का उद्देश्य मनु महाराज स्वीकृत करते हैं। शत्रु को चारो आरे से घेरकर उसे हर तरह पीड़ित करें। उस जग का तृण, धान्य, जलाशय एवं लकड़ी को नष्ट कर दे जिससे शत्रु भूखों मरने लगे। शत्रु के जलाशयों को नष्ट कर दे, दुर्ग की दीवारों को गिरा दे और किले की खाई पाट दे। इस प्रकार शत्रु को चीण-बल कर दे।

— मनु०, अ० ७, ६४-६६

हमारे यहाँ जलाशय विघाक्त नहीं किये जाते थे। ताडका तथा वालि के वध रामायण में अशोभन घटनाएँ हैं। महाभारत में धर्म-युद्ध के नियमों का अधिक अतिक्रमण हुआ है, पर यह अतिक्रमण दोनों पद्मों से हुआ है।

त्रुटियों के रहते हुए भी प्राचीन भारत के युद्ध-संबंधी नियम ऋधिकतर लोकदर्शी थे। पश्चिमी देशों में या साभिभाषी देशों में युद्ध-धर्म का पालन केवल सिद्धान्तों में होता ऋाया है—-अभ्यास या लोक-व्यवहार में बहुत कम।

जो राष्ट्र युद्ध में सिम्मिलित नहीं होते, वे तटस्थ राष्ट्र कहलाते हैं। इन उदासीन राष्ट्रों को युद्ध में सिम्मिलित राष्ट्रों के प्रति युद्ध-संबंधी किसी भी नियम का पालन नहीं करना पड़ता। पर, इन दिनों एक राष्ट्र दूसरे से अन्तरराष्ट्रीय आवश्यकताओं से आवद्ध है। अतः युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व तटस्थ राज्य को युद्धेप्स राज्यों को स्चित कर देना आवश्यक हो जाता है। इन दिनों पश्चिमी देशों में मशीनों के द्वारा सस्ता माल तैयार किया जाता है। यह अनुत्रत देश के व्यापार को चौपट कर देता है एवं व्यापार-मंडल में भी नाश और निर्माण की भावना काम कर रही है। व्यापारिक होड़ में अनेक जातियाँ नष्ट हो गईं। पूर्व-विकसित मशीन अणुवम और हाइड्रोजन वम से भी अधिक ष्वंसकारी है। आज अमेरिका विश्व के सभी राष्ट्रों पर अपना दबदबा व्यापारिक उन्नति के द्वारा रख रहा है। युद्ध का उद्देश्य भी प्रायः एक को हराकर अपने को प्रबलतर प्रमाणित करना है। व्यापार में एक का नफा दूसरे का घाटा है। संग्राम में एक की विजय दूसरे की हार है।

जे॰ डब्ल्यू॰ फरेंस्कू (J.W. Firtescue) अपने सैनिक इतिहास (मिलिटरी हिब्ट्री) में लिखते हैं कि सैनिक-इतिहास युद्ध और योद्धाओं का इतिहास है। युद्ध राजनीतिक साधन है। उसमें सैनिक बल से एक राज्य अपनी इच्छा का पालन-भार दूसरे राज्य पर लाद देता है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि सैनिक बल से ही एक देश अपनी इच्छा की पूर्ति दूसरे देश से करावे। सन् १८०५ ई॰ में जब इंगलैंड की नाविक शक्ति ने फ्रांसीसी जहाजी सेना को नष्ट कर दिया, तब बीर नेपोलियन के हाथ में इंगलैंड को नीचा दिखाने का कोई शस्त्र न रहा। अतः उसने यह आजा दी कि फ्रांस-अधिकृत देशों में ब्रिटेन की कोई वस्तु न खरीदी जाय। क्यों कि आर्थिक युद्ध के द्वारा वह इंगलैंड को वश में करना चाहता था।

सन् १६२१ ई० में गाँधी जी ने भी असहयोग-आन्दोलन के द्वारा इंगलैंड को आर्थिक द्वित पहुँचाई थी। चर्छा-संग्राम ने मैनचेष्टर तथा लिवरपुल की मिलों को नष्ट कर दिया था। ऐसे संग्राम में आयुधों का प्रयोग नहीं होता, तो भी विरोधी पन्न को चृति पहुँचाई जाती है। संग्राम का चक्र प्रतिद्याण चलता रहता है। संगठित सरकार चाहती है कि विशुद्ध तेल, घी, त्राटे बिकें। पर व्यापारी कभी नहीं बेचते। कुछ वर्ष काँगरेसी सरकार चाहती थी कि निश्चित दर पर कपड़े बेचे जायँ, पर बजाज चोरबाजार जारी ही रखते थे। सरकार तथा चोरबाजारों में संग्राम सदा जारी रहा।

सरकार देश की रच्चा तथा समाज के कार्यों को सम्यक् रूप से चलाने के लिए कातून बनाती है, पर इन कानूनों कों तोड़नेवाले सहस्रो की संख्या में हैं। कानून के संरच्चकों तथा कानून के भंग करनेवालों में सदा संग्राम चालू है। पुलिस तथा डाकुन्नों का लड़ना-मिड़ना तो साधारण बात है।

इन्हीं तुमुल संघर्षों के परिणाम फौजदारी तथा दीवानी ऋदालतें हैं, जहाँ करोड़ों की तायदाद में जनसमूह पीसे जा रहे हैं। यह भी निरंतर चलनेवाले संग्राम का ही एक फल है।

तब क्या इन सभी संघर्षों को हम सैनिक इतिहास में सिम्मिलित कर सकते हैं ? विद्वान् लेखक ने बड़ी बुद्धिमत्ता से इस प्रश्न का समाधान कराया है। तीन शराबियों तथा पुलिस के बीच के संघर्ष को हम मगड़ा कहते हैं। तीन सौ मनुष्यों के तथा कुछ पुलिस सिपाहियों के के बीच जो संघर्ष होता है, वह विद्वोह या बलवा कहलाता है। तीस हजार मनुष्यों तथा सशस्त्र पुलिस की लड़ाई को हम गृह-युद्ध कहते हैं, पर क्या आप इन्हें सैनिक इतिहास की परिधि से पृथक कर सकते हैं ?

स्रतः सैनिक-इतिहास को युद्धों स्त्रीर योद्धास्त्रों का इतिहास कहना स्रनुचित जान पडता है। सैनिक-इतिहास का दितिज बहुत बड़ा है। युद्ध अनेक लच्यों की प्राप्ति के लिए हुन्ना करता है। स्त्रियों, धर्मों, नैतिक तथा राजनीतिक कारणो के लिए ही युद्ध नहीं होता, -वरन् प्रकृति की शक्ति ही युद्ध का कारण है। ऋतः सैनिक-इतिहास की रूप-रेखा खड़ा करना स्त्रति कठिन मालूम पड़ता है। सैनिक इतिहास जाति या राष्ट्र के संघर्ष का इतिहास है, जिसकी अभिन्यक्ति संगठित सेना के सहारे होती है। युद्ध की प्रचंडता लोमहर्षक है। इसका लद्दय ही किसी जाति या राष्ट्र को उस काम को करन के लिए बाध्य करना है, जिसे वे करना नहीं चाहते। पराजित जाति का जीवन भारभूत हो जाता है। युद्ध किसी भी राष्ट्र की नैतिक तथा पाराविक शक्तियों की खरी कसौटी है। किसी जाति की मानसिक शक्ति का पता उसके साहित्य, कला, विज्ञान तथा दर्शन के अध्ययन से पा सकते हैं। राजनीतिक संस्थाएँ उस जाति की मेघा तथा नीति की परिचायिका हैं। नागरिकों के स्वास्थ्य तथा आकृत्यादि से उस जाति की शारीरिक चमता का पता लगता है। पर एक संग्राम ही है, जिसमें किसी भी जाति की मानसिक, नैतिक तथा शारीरिक शक्तियों की विशेषतात्रों की परीचा होती है। संप्राम-काल में ही राष्ट्र के नेतात्रों की कार्य-चमता, अनुयायियों की भक्ति, नागरिकों की प्रसन्नता से क्लेश केलने की सहिष्णुता, असफलता पर असफलता पाने पर भी अपने ध्येय से विचलित नहीं होने का दृढ़ संकल्प प्रकट होते हैं। सैनिक-इतिहास इन्हीं मानवी शक्तियों की परीचा का इतिहास है।

प्रत्येक सरकार को, चाहे प्रजासत्तात्मक हो, चाहे गण्तंत्र, चाहे साम्यवादी या समाज-वादी, उसे सेना राज्यवादी सरकार की भाँति रखनी पड़ेगी। राष्ट्र में जभी सभी मनुष्य काम, कोध, लोभ, मोह, मद से विरहित हो जाय या 'सर्व भूतेहिते रताः' हो जाय, तभी सेना की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर, प्रकृति के नियम के विरुद्ध ऐसी कल्पना संभव नहीं है।

युधिष्टिर त्रजात-शत्रु कहें जाते थे त्रीर 'त्र्ययुद्धं वे तात युद्धाद्गरीयः' का राग त्रालापा करते थे, पर तोभी शस्त्र-प्रहर्ण करना पड़ा। युद्ध को यथासाध्य रोकने का प्रयास प्रत्येक राष्ट्र को करना चाहिए, पर विदुर की नीति को सदा स्मरण रख लोक से व्यवहार जारी रखना श्रेयस्कर है।

यस्य कृत्यं न जानन्ति मंत्रं वा मित्रतं परे।
कृतमेवास्य जानन्ति स वै पिएडत जायते।। — विदुर-नीति, उद्योग-पर्व ३३।२४
— 'जिसके कार्य, मंत्रणा, मंत्रित (प्लान) को शत्रु नहीं जानते, पर जिनके कर्म कृत
होने पर ही जाने जाते हैं. वही पंडित है।'

# परिशिष्ट-१

### सैन्य-शिविर

सेन्य-शिविर का निर्माण राजधानी के सदृश होता था। कौटिल्य के अनुसार शिविर वृत्ताकार, आयताकार या चतुर्भु जाकार होता था। वृत्त, आयत और चतुर्भु ज इनमें से किसी एक का आकार ग्रहण करना इसके लिए आवश्यक था।

सेनानायक, वर्द्धिक (बढ़ई) तथा मौहूर्त्तिक मिलकर शिविर का स्थान निश्चित करते थे। —कौटिल्य ६।१

शिविर के चारों श्रोर प्राकार होते थे। प्राकार के चारों श्रोर खाइयाँ होती थीं। जो शिविर रणाजिर में स्थापित होता था, उस रणांगण की परिधि श्रांकित होती थी। चिह्नित सीमा के बीच युद्ध होता था। रणांगण का विस्तार पाँच योजन (बीस कोस) से श्रीधक नहीं होता था। — महाभारत, भीष्म-पर्व, श्र० १५२

श्मशान, देवमंदिर, महर्षियों के आश्रम तथा तीर्थ-स्थानों में सेना-शिविर नहीं स्थापित होते थे। सेना की संख्या के अनुपात से रणस्थल के भाग को मापकर शिविर जलाशय के समीप स्थापित होता था। —महाभारत, उद्योग-पर्व, आ० १५२

शिविर के चारो स्रोर जो प्राकार होते थे, उनमें द्वार भी रहते थे। शत्रुस्रो की गित-विधि की देख-रेख के लिए प्राकार पर छोटी-छोटी कोठरियाँ बनी रहती थीं। कौटिल्य के स्रमुसार शिविर नौ भागो में बँटा रहता था। केन्द्र से उत्तर राजा का शिविर रहता था।

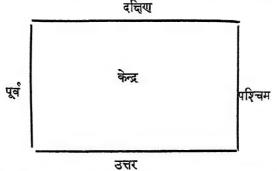

राज-शिविर एक हजार धनुष लम्बा तथा ५०० धनुष चौड़ा होता था। राजा के शिविर से पश्चिम अन्तःपुर रहता था। अन्तःपुर के पश्चिम प्रहरी रहता था अभितःपुर के सामने देवमंदिर। इसके दिन्तण स्त्रोर ऋर्थ-त्रिमाग स्त्रीर कोष तथा बाई स्रोर हस्ति-शिविर स्त्रोर स्रश्व-शिविर होते थे।

तृप-शिविर के बाहर एक सौ धनुष की दूरी पर प्रधानामात्य, पुरोहित ऋादि के ऋावास होते ये ऋौर इन ऋावासों के दिन्य ऋोर मांडार तथा पाक-गृह ऋौर वाई ऋोर ऋायुधों तथा कची वस्तुऋों का मांडार होता था।

इसी प्रकार इसके द्वितीय विभाग में मौल सेना, हयदल तथा रथदल के शिविर रहते थे। इसके बाहर शिकारी तथा शिकारी कुत्ते तुरही-वादको के साथ रहते थे। तीसरे भाग में चारों का आवास था।
—कौटिल्य, शिविर-प्रकरण ४

शिविर के बाहर कृप थे और बाहर टीले खड़े किये जाते थे, जिन पर त्रिशृल और काँटे बिछा दिये जाते थे। राजा के संरत्त्रण के लिए सेनिकों के अष्टारह गुल्म नियुक्त रहते थे। बारी-बारी से वे पहरा देते थे। शिविर में मद्यपान, खूत तथा अन्य प्रकार के विलास-संबंधी विषयों का निषेध था। मुद्रा के द्वारा आना-जाना (निर्गम-प्रवेश) निश्चित था। सेना के एक पदाधिकारी ही शिविर-पित नियुक्त होता था। सभी बातों का खबर लेना उसका काम था। शिविर में इंजिनियरिंग दल का सरदार रहता था। उसके अनेक सहायक मजदूर और बद्रई के रूप में थे।

महाभारत के भीष्म-पर्व के अनुसार शिविर के एक भाग में यंत्रायुध, वैद्य श्रीर परिचारक रहते थे। दूसरे भाग में ज्या, धनुष, वर्म-कवच, श्रस्त-शस्त्र, महायंत्र, नाराच, तोमर, परशु श्रादि ढेर-के-ढेर जमा रहते थे।

'राजतरंगिणी' के अनुसार शिविर में दृकानें, कोप, और बहुमूल्य पदार्थ तथा आयुध आदि रहते थे। उपर्युक्त बातों की ही पुनरावृत्ति है—

> मुक्तापणः शीर्णकोषः स्रक्तश्रीकश्च्युतायुधः। कटकः सर्वे एवाभृत् पलायनपरायणः॥

सैन्य-शिविर वस्तुतः एक प्रकार का दुर्ग था। मोर्चें की दिष्ट से शिविर या दुर्ग का निर्माण होता था। पुरातन भारतवर्ष में किमी भी राज्य की राजधानी के लिए दुर्ग की स्त्रावश्यकता होती थी। इसलिए ६-६ प्रकार के दुर्ग राज्य में स्थित थे।

- १. धन्व-दुर्ग-मरुत्-स्थल में स्थित दुर्ग ।
- २. गिरि-दुर्ग-पर्वत पर स्थित दुर्ग ।
- ३. मही-दुर्ग-भूतल पर स्थित दुर्ग।
- ४ मृदुदुर्ग-मृगमय दुर्ग ।
- ५. मनुष्य-दुर्ग--मानव-दुर्ग।
- ६. वन-दुर्ग-कानन में स्थित दुर्ग।

सैन्य-शिविर को ही मानव-दुर्ग कह सकते हैं। असुरिद्धत नगर जिस प्रकार अपनी रद्धा के लिए नागरिको पर निर्मर करता है, उसी प्रकार शिविर अपनी रद्धा के लिए सैनिको पर। मराठा इतिहास बताता है कि नाना साहिब पेशवा पूना को चहारदीवारी से घेरना चाहते थे। शाहू ने उन्हें रोका और कहा—"पूना की जनता ही अपनी शिक्त से इसे सुरिद्धत रखेगी।"

पुरातन भारत में पर्वतस्थ श्रौर भूतलस्थ दुर्गों की प्रचुरता थी। सिकन्दर जब भारत पर चढ़ श्राया था, तब उसे प्रत्येक राज्य की राजधानी में प्राकार श्रौर खात देखने में श्राये। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का बृत्तांत भी दुर्ग के रूप में ही दिया है। प्रत्येक दुर्ग शस्त्रों से सुप्तिजत तथा पर्याप्त खाद्य पदार्थों से युक्त श्रौर श्रच्चय जलाशयों से भरपूर रहता था। दुर्ग में कोषागार, श्रायुधागार (श्रम्त-शस्त्र बनाने के कारखाने) रहते थे। विनाशकारी यंत्र दुर्ग-द्वार पर सदा स्थित रहते थे। ——महाभारत, शान्ति-पर्व, श्र॰ ८६

महाभारत के शान्ति-पर्व अध्याय ८६ में जो राजधानी का वर्णन है---दुर्ग या शिविर के वर्णन से पूरा सादृश्य रखता है---

- १. राजधानी के चारों त्रोर खाइयाँ रहती थीं त्रौर खाइयों के बाद प्राकार होते थे।
- २. राजधानी को चतुरंगिणी सेना श्रीर नौ-शक्ति प्राप्त थी।
- ३. राजधानी में सड़कें ऋौर वीधियाँ बनी रहती थीं। सड़को के दोनों ऋोर दूकानें होती थीं।
- ४. राजधानी में योद्धा, ज्यौतिषी, चिकित्सक, ज्ञानी, विज्ञानी और व्यवसायी का रहना आवश्यक था।
- ४. राजधानी में संगठित चर-विभाग स्थित था, जिसके द्वारा प्रजास्रों की गति-विधि का पता लगता था। चर-विभाग का काम स्रिर, मित्र तथा उदासीन की गति पर नजर रखना था।
- ६. राजधानी से ही आश्रमों को चैल, वस्त्र, भाजन और भोजन ठीक समय पर दिये जाते थे।
- ७. राजधानी में सर्वार्थत्यागी त्रौर बहुश्रुत की प्रतिष्ठा की जाती थी। उन्हें शयन, त्रासन त्रौर भोजन दिये जाते थे।
- प्रांत सीमान्त प्रदेशों, जंगलों तथा सीमान्त राजास्रों के नगरों में सैन्य-शिविर रखता था।
   —महामारत, शान्ति-पर्व, स्र० ८६

# परिशिष्ट-२

### विजय-समारोह

विजय मनाने के अनेक ढंग थे। विजय प्राप्त होने पर कुछ सैनिक धनुष फेंक देते थे और कुछ ज्या। कोई शंख फूँकने लगते थे और कोई दुंदुभी बजाने। कुछ हँसते थे तो कुछ खेल-कूद करने लगते थे। कितपय विजयी सैनिकों को घेर कर प्रशंसा करने लगते थे। अनेक अपनी चादर फेंक देते थे। भेरी, पराव, आनक, गोसुख बजने लगते थे।

---महाभारत, कर्ण-पर्व, ऋ० ६२

संध्या समय जब युद्ध-विराम होता, तब योद्धा शिविर में लौट स्राते स्रौर युद्ध-परिषद् की बैठक होती स्रौर विजयी वीर को बधाई दी जाती थी। बधाई के बाद मधुपर्क लिया जाता था।

विजयी वीर के सम्मानार्थ मत्तकुं जर सिज्जित किया जाता था। उस पर चढ़ कर घंटा ऋौर पर्णवक के निनाद से घोषित किया जाता कि ऋमुक तिथि को विजय सामूहिक रूप में मनाई जायगी। विजयी वीर राजधानी से बाहर शिविर में ठहराया जाता था। राजमार्ग ध्वजा, तोरणादि से सुसिज्जित किये जाते थे। देव-मंदिर सजाये जाते और देवताऋों को पुष्पोपहार ऋपिंत होते थे। नौ-जवान वीर राजकुमार तथा गिणका पूर्ण रूप से विभूषित होकर सम्मान प्रदान करने के लिए तैयार किये जाते थे।

निश्चित तिथि को तुरही, शंख, पण्वक तथा अन्य सांग्रामिक यंत्र बजने लगते थे। सभी नागरिक स्त्री-पुरुष, बाल-वृद्ध, पंडित-मूर्ख, शुक्ल वस्त्र पहन कर राजमार्ग के दोनों स्त्रोर खड़े होते थे । चारण-मागघ, वन्दी के साथ महिलाएँ विजय-गान करती हुई निकलती थीं। वेदज्ञ ब्राह्मण सामगान करते थे। व्यूह के रूप में जुलूस निकलता था। विजयी वीर को माला पहनाई जाती और उसकी आरती उतारी जाती थी। कुमारियाँ घर की छतों से पुष्प और लाजा की वृष्टि करती थीं।

समारोह के साथ वीर सिंहद्वार पर आता और वहाँ सारथी के साथ राजसंसद् में प्रविष्ट होता था। यहाँ उसका अभिनन्दन होता था। —महाभारत, विराट्पर्व, अ०६५

'देवी-भागवत' में राच्नसों के विजयोल्लाप की स्रोर संकेत है--

- १. देवों को मार कर पारिजात की माला हम सभी राह्मस धारण करेंगे।
- २. नन्दन वन में अपनरों की स्त्रियों का सहवास प्राप्त करेंगे।
- ३. ऋमृत का पान करेंगे।
- ४. कामधेनु का दूध पीयेंगे।
- ५. गंधवों का नृत्य देखेंगे।
- ६. उर्वशी, मेनका, रम्भा, तिलोत्तमा तथा केशी के हाथों से मध-सेवन करेंगे।

# परिशिष्ट-३

# गृहीत सैनिक के प्रति उपचार

गृहीत सैनिक के प्रति अनेक प्रकार के उपचार प्रचलित थे। जो शत्रु शस्त्र खागकर आत्म-समर्पण करते थे, उनका राज्य नापस कर दिया जाता था और मित्र की भाँति वे बरते जाते थे। जरासंध के वध के पश्चात् पाग्डवों ने सहदेव को मगध-राज्य वापस दे दिया। विदेशी राज्य भी ऐसा ही व्यवहार करते थे। सिकन्दर ने पोरस का राज्य लौटाकर उनके प्रति मित्रवत् व्यवहार किया था।

छुँटे हुए दुष्ट वीर सैनिक जब पकड़े जाते थे, तब उनके प्रति भयानक उपचार होता था। उनके केश, ऋद चन्द्र तीर से, पाँच जगहों से मूड़ लिये जाते थे। यत्र-तत्र केश छोड़ दिया जाता था। जन-संसद् या ऋन्य सभाऋों में उन्हें घोषित करना पड़ता था कि वे दास हैं। वे जंजीर में बाँधे जाते थे। द्रौपदी के साथ शून्य वन में कदाचार करनेवाले जयद्रथ तथा कृष्ण के साथ युद्ध करनेवाले स्वम को उपर्यु क प्रकार के दंड दिये गये थे।

—महाभारत, वन-पर्वे, २७२.१२

भार्याभिहत्तां वैरी यो यस्य राज्यहरो रिपु: । याचमानोपि संग्रामे न मोक्तव्यः कथंचन ॥

—भागवतपुराण, दशम स्कंध, ऋष्याय ५४

'राजतरंगिणी-युग में संप्राम-बन्दी शूल्य-गृह में रखे जाते थे। उन्हें किसी प्रकार का समाचार नहीं मिलता था। —राजतरंगिणी, तरंग ८, २६७०

'राजतरंगियी'-युग में गर्दन में पाग बाँध दिया जाता था और सिर पर जूते रख दिये जाते थे। इस प्रकार का अपमानजनक उपचार गृहीत सैनिक के प्रति किया जाता था।

—राजतरंगिग्णी, तरंग ८, २२७३

मुँह में विनका लेना भी एक प्रकार का दण्ड था। ऋफगानिस्तान में यह दण्ड की प्रथा ऋभी तक प्रचलित है। —राजतरंगिणी, तरंग ८, २४३६

### परिशिष्ट-४

#### रण-वाद्य

कोई भी बाजा हृदय को उत्ते जित कर देता है। बाजे का मनुष्य के साथ बड़ा घना संबंध है। किसी भी शुभ कर्म के अवसर पर आज भी हिन्दू जाति के घर पर बाजे बजते हैं। प्रातःकाल पिच्यों के कलकल स्वर कानों में प्रविष्ट होते ही मन को प्रसन्न कर देते हैं। कोयल की काकली, मयूर की केका तथा अन्य पिच्यों के मधुर निःस्वन से हृदय के सोये भाव भी जग उठते हैं। सिंह के गर्जन, व्याघ की हुंकार, मेघ की गंभीर ध्वनि से सभी के रोगटे खड़े हो जाते हैं और वीरता के भाव उद्दीस हो जाते हैं। रणचेत्र में इसी कारण जुक्ताऊ बाजे का उपयोग होता है।

वीर त्रार्थ-जाति ऋग्वैदिक युग से ही रखवाय का प्रयोग करती त्रा रही है—
त्रवस्वराति गर्गरो गोधा परिसनिष्वखत्।

पिंगा परि चनिष्कददिन्द्राय ब्रह्मोद्यतम् ॥ —ऋग्०, मंडल ८, ५८, ६

जुम्ताऊ बाजा भर्यं कर रीति से घहरा रहा है। गोधा चारों श्रोर शब्द करता है। पिंगल-वर्णं की ज्या शब्द कर रही है।

राम-रावण युद्ध में रखवाय भेरी तथा शंख ये-

तेन शंख-विमिश्रेण भैरिशब्देन नादिना। —रामायण, लंका०, ३५ सर्ग युद्ध के लिए सेना भेरी-निनाद तथा कोणाघात से स्चित की जाती थी—

> शीवं भेरी-निनादेन स्फुटं कोणाहतेन च । समानयभ्वं सैन्यानि वक्तव्यं च न कारणम् ॥ ततश्चासन् महानादास्तूर्याणां च ततस्ततः।

मृदंगैः पटहैः शंखैः कलहैः सह रत्त्तसम् ॥ — रामा॰, लंका, अ० ६६, ३५ मृदंग, पटह, कलह, कोणा त्रादि भी रण-नाद्य के रूप में प्रयुक्त होते थे। कोणाधात की व्याख्या इस प्रकार की गई है—

दक्का शत-सहस्राणि भेरी शतशतानि च। एकदा यत्र हन्यन्ते कोणाघातः स उच्यते।।

एक ही समय सहस्रों ढाक श्रीर मेरी के बजाने से जो शब्द होता है, उसे 'कोणाघात' कहते हैं।

गीता के प्रथम ऋष्याय के ऋष्ययन से यह पता चलता है कि युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व शंखष्विन होती थी। शंखष्विन के बाद ऋन्य रण्-भेरियाँ बज उठती थीं। इनके बजते ही सशस्त्र सैनिक ऋपने-ऋपने कंडे के नीचे सन्नद्ध हो जाते थे। महाभारत में अनेक रण-वाद्यों का उल्लेख मिलता है। उनमें कर्फर, पणवानक, गोमुख, भेरी, मृदंग, आडम्बर, चुद्र, पटह, दुन्दुभि, कोणाघात, पेश्य, दवेड, ककच (जयमंगल) मुरज प्रभृति प्रमुख थे।

ये रण्-ताय प्रशिच्ति ऋषिकारी के ऋषीन रखे जाते थे। शांख ऋषुनिक विसिल का काम करता था। शांख के ऋनेक मेद-उपमेद थे। इन सभी रण्-वायों के बजानेवाले सैनिक ही होते थे। राजतरंगिणी में काहला, कांम्यताल, त्र्ण रण्-वाय के रूप में उल्लिखित हैं।
—राजतरंगिणी, ८, २५६३

## परिशिष्ट-५

#### श्कुन

मारतीय योदा शुम तथा अशुम निमित्तों पर अधिक विश्वास करते यं। यात्रा के समय किसी वस्तु को वार-वार देखने पर यदि मनुष्य को मुन्दर फल मिलता है, तो वह वस्तु उसके फल प्राप्त करने का निमित्त या कारण उसकी दृष्टि में बन जाती है। ऐसे तो किसी भी कर्मफल की प्राप्ति के अनेक कारण होते हैं; पर यात्रा या कार्य के प्रारंभ में अनेक ऐसी वस्तुएँ हैं, जिनके दर्शन-मात्र से दर्शकों को अनेक अवसरों पर सफलता मिली है। पुनः ऐसी भी चीजें हैं, जिनके देखने से असफलताएँ हाथ आई हैं। यात्रा के अनेक अवसरों पर जिन-जिन लोगों ने मछली देखी या जल-भरें कलश देखे, उन्हें कार्यों में सफलता मिली। अतः पर्यवेद्याण के आधार पर ऐसे लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि कार्य के आरंभ में मछली देखना, जल-भरें घड़े देखना, गर्मिणी स्त्री को देखना, धोये कपड़ों की गठरी के साथ धोवी को देखना शुमावह है। उसी प्रकार वीर सैनिकों को भी घोड़े, हाथियों अस्त्रों तथा अनेक निमित्तों के बार-बार पर्यवेद्याण से उनके शुम और अशुम रूपों का अनुभव हुआ था। युद्ध में विजय और हार का पता उन्हें प्रारंभ में ही निमित्तों को देखते ही लग जाता था। भारतीय वाङ्मय में इन निमित्तों के संबंध में बहुत कुछ देखने में आता है। आज तो पश्चिमो देशों में स्वन्य भी वैज्ञानिक अध्ययन का जबरदस्त विषय हो गया है। अतः मेरी दृष्टि में सांप्रामिक निमित्तों का विवरण मनोवैज्ञानिक तत्त्व ही नहीं रखता, वरन् बड़ा ही मनोरम प्रमाणित होगा।

- महाभारत, उद्योग-पर्व, ऋ० १५१

रामायण, अराय कायड, सर्ग २३, तथा सर्ग ३५ श्रीर विष्णुधर्मोत्तर पुराण में इन निमित्तों पर बड़ा विचार किया गया है। रणांगण में उपस्थित जिस दल के योद्धाश्रों का आयुष यिद चम-चम करते नजर न आवें, उनके घोड़े और हाथी रणत्तेत्र में पहुँचने पर भी उत्ते जित न हों, घोड़े बार-बार मूत्र और लीद का उत्सर्ग करें, युद्ध के बाजे से भयंकर निःस्वन न निकले या बजाई जाने पर भी रणभेरी से भयंकर प्वनि न निकले, कीवे फंडे पर बैठ जायं, तब समसना चाहिए कि उस दल पर ईश्वर का प्रकोप है। ये सभी अशुभ लच्चण समक्ते जाते हैं। इन लच्चणों को देखकर अनुभवी योद्धा भी हतोत्साह हो जाते हैं। गीध, बक, कंक, बाज तथा मधुमिन्खयाँ यदि किसी दल के सैनिक का पीछा करें, तो भी परिणाम अशुभ ही होगा। सियार का प्रातः तथा संभ्या समय चीत्कार भी अशुभावह है। यदि कोई योद्धा स्वप्न में

रक्त पाग बाँधे देखा जाय, तो उसकी मृत्यु ध्रुव है। जिन योद्धान्त्रों के सिर पर श्वेत उष्णीष देखे जायँ, वे निश्चय जीवित रहेंगे। इप, इतवर्मा तथा त्रश्चरयामा को छोड़कर कर्णा ने सभी कौरव वीरों के सिर पर लाल पगड़ियाँ देखी थीं त्रौर सभी मारे गये। कॅट पर चढ़कर योद्धा को दिल्ल की त्रोर जाते देखना भी त्राष्टुम है। —महा॰, उद्योग-पर्व, त्रा॰ १५१

सेना-यात्रा के समय आकाश में धूसर वर्ण मेघ का छा जाना, रथ के घोड़े को अपनेआप गिर पड़ना, सूर्य के चारों ओर एक श्याम घरा बन जाना, गीध का रथ की ध्वजा पर
बैठना, मांसाहारी पिच्चियों का भयंकर शब्द करना, गीदड़ का पूर्व दिशा में फेंकरना, कंक,
गोमायु तथा गीध का रोने लगना, प्रचएड वायु का बहना, बिना रात के जुगुनू का चमकना,
उल्कापात होना, पृथ्वी का काँपना, योद्धा की वाम भुजा का स्पन्दन आदि प्राकृतिक उपद्रव हैं
और वे हार की सूचना देते हैं।
——रामायण, अरएय, सर्ग २३

दित्तिण बाहु का बार-बार फड़कना, सैनिकों का मुख प्रसन्न दीखना, शस्त्रों का चम-चम करना, हाथी-घोड़ों का उत्तेजित होना त्रादि शुभलच्या हैं। स्वप्न में पीले दाँतवाली स्त्रियों का ग्रह-स्थित वस्तुत्रों से हँस-हँस कर बातें करना, घरों की विल-सामग्री को छुत्तों का खाना, लाल चरणवाले पीलें कबूतर का ग्रह में धुसना, ग्रह में रहनेवाली सारिका का त्रन्य पित्तियों से लड़ाई में हार कर गिरना, मृग तथा पद्मी का सूरज की त्रोर मुंह कर रोना, दुर्निमत्त हैं। राज्ञसों को ये देख पड़े थे।

—रामायण, लंका, सर्ग ३५

शाल्व जब परशुराम से लड़ने जा रहे थे, तब उन्हें निम्नस्थ पराजय-सूचक दुर्निमित्त हुए थे। हृदय की धड़कन, वामबाहुनेत्र तथा पीठ का स्पन्दन, हाथी का बायें पाँव से दाहिने को चोट पहुँचना और बायें दाँत को सूँड़ से लपेटना, घोड़े का थोशुन से बायें पाँव का छूना, वृक्त, शृगाल, शादूंल, बिडाल, गर्दम, शशक का बाई ओर से दाहिनी ओर जाना, वराह और हिरेण का दाहिनी ओर से बाई ओर जाना आदि। शकुन में विश्वास ऋग् वैदिक आयों को भी था। इसके अंकुर वहाँ भी देख पड़ते हैं। ऋग्, मंडल २, सूक्त ४२ तथा ४३ में दुछ ऐसे मंत्र हैं, जो प्रेकृति के मंगल-विधायक रूप की ओर संकेत करते हैं—

सुमंगलश्च शकुने गवासि मा त्वा काचिदिममा विश्व्या विदत् । पित्र्या मनु प्रदिशं किनकद्त् सुमंगलो भद्रवादी वदेत् ॥ अवकन्दो दिल्यातां ग्रहायां सुमंगलो भद्रवादी शकुन्ते । मानः स्तेन ईशते माद्यशंसो बृहद्वदेम विदये सुवीराः ॥

शकुनि ! तुम कल्याणस्चक हो और दिल्ल दिशा में बार-बार शब्द करके और सुमंगला-शंसी होकर हमारे लिए प्रियवादी बनो । घर के दिल्ल ओर बोलो, जिससे चोर और दुष्ट हमारे ऊपर प्रसुत्व न करें।

घर के दिल्ला श्रोर पत्ती का बार-बार बोल शुभावह है। किसी श्रिनिष्ट की संभावना नहीं होती। घर के बाई श्रोर बोलने से चोरी होती है श्रीर श्रापदाएँ श्राती हैं। प्रकृति के एक रूप पत्ती की बोली का श्राप्ययन कर संभवतः ऋषि इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे। उपर्युक्त सभी विवरण भी प्रकृति-पर्यवेद्याण के परिणामस्वरूप हैं।

# परिशिष्ट-६

### जितवस्तु-विभाग

संप्राम में जो वस्तु, जीती जाती है, उसका विभाजन किस प्रकार होता था, इसका भी उल्लेख यत्र-तत्र मिलता है। ऋग्वेदिक युग में जीत में प्राप्त धन वीरो के सामने रखे जाते थे। संभवतः उनके बीच वितरित होते थे—

यदुदीरत आजियो धृष्णवे धीयतं धना । -- ऋग्वेद

ऐतरेय ब्राह्मण ३,२१ में यह उल्लेख है कि वृत्र के निधन के पश्चात् देवों ने जय में लब्ध वस्तुश्रो का विभाजन किया था। इन्द्र को चुनी हुई वस्तुएँ दी गई थी।

मनु लिखते हैं कि रथ, अश्व, हाथी, छन्न, धन, धान्य, पशु, स्त्री सभी द्रव्य और ताम्रादि धन जो जीतता था, उसी के हो जाते थे। इन वस्तुओं का ग्रहण राजा को नहीं करना चाहिए।

रथाश्वं हस्तिनं छत्रं धनं भान्यं पश्नू स्त्रियः।

सर्वद्रव्याणि कुप्यं च यो यज्जयित तस्य तत् ॥ - मनु, ग्र॰ ७।९६

त्रागे चलकर मनु यह भी कहते हैं कि सैनिकों का कर्त्तव्य है कि संग्राम में जीत कर लाये हाथी, घोड़े रथादि अन्य पदार्थों को अपने राजा को समर्पित करें। जो वस्तुर्ए सब संनिकों ने एक साथ मिलकर जीती हों, उन्हें राजा उन्हीं लोगों के बीच बाँट दे।—मनु, अ० ७।९७

जयलब्ध वस्तुत्रों की हर प्रकार से रत्ना करनी चाहिए।

लब्य-प्रशमन—जीते हुए देश की ब्यवस्था या जीते हुए राज्य के निवामियों का प्रशमन किस प्रकार करना चाहिए, इस पर मनु का इम प्रकार कथन है —

विजयी राजा को चाहिए कि वह देव-मंदिर, धर्म तथा ब्राह्म का समादर करे। जीते हुए देश के धर्म, पुरोहित, धर्मालय और धर्माधिकारी का निरादर न करे। अभय-दान की घोषणा करे। मंदिर के संचालन के लिए जमीन दे। पराजित राज्य को आश्वासन दे और चुब्ध भाव को उपशांत करे। यदि प्रजा न चाहे, तो उस राज्य को अपने राज्य में न मिला कर प्रजाओं की इच्छा के अनुसार उसी राज्य के वंश के व्यक्तियों को शासक बना दे। उस देश के आचार-व्यवहार और संस्कृति पर चोट न पहुँचावे। विजयी राजा बुद्धिमत्ता की नीति से जीते हुए राज्य के हृदय को वशीभूत कर सकता है। अधिक लाभ की आशा से अलप चिति का सहन बुद्धिमान् विजयी शासक का काम है। —मनु०, अ०७, २०१-२०३

# **अनुक्रमणिका**

श्र

श्चंगत्राग्-१०७ श्रंगुलित्राग्-१०७,११७,१२६ श्रंतर्घान-श्रस्त्र—५५,११४ श्रंतर्वेशिक--१२६ श्रग्नि-श्रस्त्र—-५२ श्रग्निदीसमुख—-११३ त्रग्निपुरार्ण---२,६,१४,३२,५४,१३६ त्रजातशत्रु—११**३** अटबीपाल--१२६ श्रडाल्फ के जी-- ३,२३ त्रतिरथ--- ५४,१०**१** त्र्रथर्ववेद—४४,८४ त्रधर्मयु**द्ध—**६६ **ऋधिनायक—१४,**६६ श्रध्यात्मरामायण-३२ ऋष्वर्यु ---३० ऋनिवारितपाश -११४ त्रनीकिनी---५३,६३,६४ त्रनीकिनीपति——**६३** त्रपद्गुत--१२८ त्रपन्यस्त--१२८ ऋपयान--१३३ **ऋपसर्पण** —१२७ श्रपावृत — १२८ अप्रतिवारण-११४ श्रप्लावन-१२८ श्रफसद---५ त्रभिज्ञानशाकुन्तल—३८ त्रमरकोष-- १३२ श्रहणाचल—५६ स्रर्थशास्त्र—६५

श्रद्धं चकाकार - १३३ त्र**द** चन्द्र—१२५,१३३,१४८ **ऋद्ध**ंरथ—५४,१०१ त्रलबेरनी--१६,३३,६०,६३ श्रलचेन्द्र सिकन्दर-६२ ऋवन्तिवर्मा---१०२ श्रवपातन---१२७ त्रव**प्**तुत—१२५ ऋविनाश बाबू-५७,६१ अशनिधारी - ११२ **अशोक--५**८ श्रश्वमेध--१२६ त्रश्ववारक--- १०३ श्रष्टदलावस्थान---१३३ श्रष्टमंगला—⊏ श्रष्टाध्यायी-- २५ श्रसंहत-ब्यूह--१३२ श्रस्त्ररोधन-११६ ऋहमदशाह—६७ श्रीच्-संतर्जन--११६ त्रज्ञीहिगी**—११,५३,७**६,६०,६२,६३,६४, ६७,६८,१२२ श्रद्गौहिगी-पति—६३ श्रा

श्राकुंचन—१३३ श्राक्स—७० श्राग्नेयास्त्र—५५,७७,११२,११४,११६,११६ श्राचार्यं फीजर्डं—७४ श्राच्छादक-वश्र—२१ श्राटविक-—१०१,१३२,१३३ श्राडम्बर—१५० त्र्यात्मरत्ता-- १३३ श्रादान-१२२ ऋादित्यसेन---५ **ऋादित्यास्त्र—११५** श्रानक---१४७ श्रायुघागार-१४६ **ग्रार्टिलरी**— १०३ **ग्रार्डिनेन्स-१०४** त्रारत्ताधिकृत्—१•३ त्राह्प्स पर्वत—**८**३ **ऋावृत्ति—१**१४ श्राशीविषधर-यंत्र—१०८,११५ त्राशीविषमुख--११३ त्राश्वलायन--- २४,२५,२६,३२,४३,४४,४५ **ग्राश्वलायन-गृह्यसूत्र----**२७ त्रासन—७**६,**१३०

₹

'इंटरकोर्स विटवीन इंडिया एंड दि वेष्टर्न वर्ल्ड'—७०

इंडियन ऍटीक्वीटीज—६१,१०२ इंडियन ऍटीक्वेरी—८४ इंद्रकुमारिका—१३ इंद्रकुमारिका—१२ इंद्रदीप—६० इंद्रधीप—१३ इंद्रमातृका—१३ इंद्रमातृका—१३ इंद्रास्त्र—-११६ 'इन वैजन आँव अलेक्जेएडर बाई डॉयडोरस'

इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका—७,८४,६६, १०८

3

उज्जनक—४० उत्तररामचरित्र—११,४० उस्थापन—१२७ उत्सर्पण—१२७
उदमांडपुर—६६,७२
उद्गाता—३०
उद्योगपर्व—५२
उन्नयन—१२७
उपन्यस्त—१२८
उपन्यस्त—१२८
उपन्यस्त—१०१
उशना - ४२
उपसंहार—११४

ऋ

ऋग्वेद—१७,२२,२३,२४,२८,३२, ५८, ६३ ८४—९०,१०८,९१०,११६,१२४ १२६,१३६,१४६

ऋग्वेदिक इंडिया—५७,६९ ऋचिक—३८ ऋषम—३०,५६ ऋषि दयानन्द—७७ ऋज्युखास—५३

Ų

एरियन-७,१८,७१,११७ एशियाटिक सोसायटी बंगाल का जर्नल-६७,६६

एसीरिया---६

ऐ

ऐटी एयर क्राफ्ट--१०४ ऐतरेय ब्राह्मण्--१५२ ऐन्द्रास्त--११२,११४,१२१ ऐषीक-श्रस्त--११२,११६

भो

श्रोहीन्द—६६

-902

भौ

श्रौदक प्राकार—६२ श्रौशनस ब्यूह—१३५ क

कं कपत्रशर-- ११५ कंकाल-११२ कंदर्पदमित-११२ कंबलकार - ६० कचग्रहविद्येष -- ११५ कर्यव—३८ कर्निगहम-२०,५६,७१ कमल-व्यूह---५४ करगस-युग----२६ कराल-१९ कर्टियस रुपज--१८ कर्णक---२० कलर--१०० कलह--१४६ कल्ह्या—४,३२,८४ कशा-- १०८ कसेरमत्-५६,६० कांचन-कवच--१२६ कांचनमालिनी--११३ कात्यायन---२६,३० कात्यायन श्रोतसूत्र---२६ कापाल-श्रस्त्र--- ११२ कामन्दक---७८,१०० कामन्दकीय नीतिसार-७७,१२४ काराष्यच्-१२६ कार्यनिर्माणकृत्-१२६ कालकेय--११३ कालचक्र-५२,११२ कालपाश-११२ कालाम्न-११६ कालिकापुराण-३,१२,१३ कालिदास--३८ काव्यमीमांसा--५८,५६ कास्पियन सागर-७० किकट---६9

कुंडार्क—⊏,६ कुल्लूकमट्ट—६३ कुवलयाश्वगज-१२७ कुशन सम्राट्--२० के॰ एम्॰ पणिक्कर---३७ केन्द्रस्वामीकोष-- १३३ कैरातक--११६ कोणा-१४६ कोणाघात-१४६,१५० 'कोर'—१०० कोविदारध्वज-६,११ कोषागार-9४६ कोषाध्यत्त्-१२६ कौटिल्य ( ऋर्थशास्त्र )—५,३२,४०,४२,४३ ६४,६६,७७,६७,९००,११७,११६, १२४,१२५,१४०,१४१,१४६ कौत्स- २७ कौबेरास्त्र-११४,११६ ककच--१५० क्रांसक्रिप्ट--१०० क्राकचिक-६० क्रियासार—६ क्रोंच-ऋस्र—५२,११२ क्रौंच-व्यूह- १३४ ख खड्गी—११२ खरमुख-११३ ग गरा—५३,६३ गणपति-- ६३ गति---१२० गरुड-व्यूह--१३२,१३३,१३४ गरुड-विमान-- १२३ गर्भ-व्यूह---१३५ गांधर्वास्त्र---११२,११६

गांधी—१०५,१४२ गिरि-दुर्ग--- ६४,६५,१४६ गिरिव्रज (गिरियक)-७१,१२७ गीता---२५ ; दे० भगवद्गीता गुडा (गोलक)--- १०८ गुप्त प्रयाग-- १२ गुर पदाति-- ६६ गुल्म--५३,६३,६४,१०० गुल्मपति--५४,६३ यह-युद्ध---१४३ **गृह-सूत्र----२४,२५,२७,२८,**४७ गृहीत सैनिक-१४८ गैलिलियो---७७ गोधा--१४६ गोमुख—१४७,१५० गोमूत्रक चित्र-१२८ गोल्डस्त्कर---२५ गोविन्द सिंह--१०० गौल्मिक--१०३ महनत्त्रवर्ण-११३ मामाधिपति—६४ व्रिफिथ साहब--५२ ग्रीस---२६

च

चंडातक—२६ चंद्रगुप्तमीयं—१६,७०,७३,१००,१०२,१२५ चंद्रपाल—३७ चक-व्यूह—१३४,१३५ चकाकारवेष्टन—१३३ चकाका—११६ चतुरंगिणी—१३,२३,३३,६०,१२४,१४७ चमू—५३,६३ चर्जा-संग्राम—१४२ चर-विवरण—१२६ चर-विवरण—१२६ चाच् बी विद्या—११६ चारपति—१२६ चालन—१२७

ਗ

जनम्बजा---३ जयंती—६,८ जया-- १११ जरक्सिज—१७,११७ जरासंघ का ऋखाड़ा--१२७ जर्मन-सेना---१२१ जल-दुर्ग--- ६४ जलीयास्र—११४ जिंदन-वाटसन-संस्करण्-- १०२ जॉन मार्शल--२० जिनमित्र--३७ जुलियस सीजर—⊏३,१०५ जुंभण-श्रस्त्र---११२,११६ जे॰ डब्ल्यू॰ फरेंस्कृ—१४२ जैमिनि-एहासूच---२८,४८

मर्भर (बाद्य)—१५०

2

टाल्मी—५६ टैक—१०४

ड

डॉ • श्रार • सी मजुमदार—५६ डॉ • पारिजटर—५६,६७,६६ डॉयडोरस—८४,१०१ डिवीजन—१०० डॅटल—१०४ डेनमार्क—६६ डेरा-इस्माइल-खाँ—६६ डेरियस—५८

3 दिकवाँस---१०७,१०८,११७ तर्जन-- ११६ तद्दक—६४ तत्त्वशिला---६०,६३,६६,७१,७२ तापन---११२ तामस-११२ तार्प्य—३० तालध्वज---२३ तिरश्चीनगति--१२८ तीद्रणशूलधर---११२ तूर्णीर--१०६,१२६ तैत्तिरीय संहिता---२३ तैमूर-- ६६,१२५ तैलगुडबा**लुकयंत्र—१०८,११**५ तोमर--१४६ त्वष्टा--१०६ लब्टा-दल--- ६२ द दंडचक—५२,११२ दंडनायक---१०३ दंड-ब्यूह---५४,१३२,१३३,१३५,१३६ दमित--११२ दशग्रामाधिपति--ध्र दशपत्तिक-- ६३ दशेश-- ६५ दहर---३६ दानवास्त्र—११६ दारा--६ दिव्यास्त्र---११३,११६ दिव्यास्त्र-धारी---११६ दुर्द्धर्ष---११२ द्त--१२६ देवीभागवत---११,११६,१२६,१३०,१४८

दैवश---१२९ द्राह्यायण-२५,४६ द्राह्यायण-गृह्यस्त्र---२६,३६ द्वं द्व-युद्ध---१२८ द्विषत्---१०१ द्वैधीभाव--७६,१३० धनंजय--११,६८ धन्वन्--६२ धन्वन्तरि—६४,११७ धन्व-दुर्ग---१४,१४६ धन्वी--११२ धम्मपाल-३७ धर्मचक--- ५२,११२ धर्मपाश---११२ धर्मयुद्ध—६५ धर्माध्यज्ञ-१२६ धर्माधिकारी-- १४२ धर्मालय—१५२ धूपक—६० ध्वजद्रम---२ ध्वजिनी--१० न नगराध्यत्त्--१२६ नर्त्तं न-- ११६ नची-हस्तम---५८ नाइनवेट--६ नागपाश---११६ नाराच--१२१,१२४,१४६ नाराच-श्रद्धं चन्द्र---११४ नारायण (मनुस्मृति के टीकाकार)-9३६ नारायण-त्रस्त्र---१५२,११६ निद्येप--- १३३

निपात-- १३३

निवात-कवच---१२३ निष्क---१७,३१

नीतिमयूख-1३३

तृ-दुर्ग-धि नेपोलियन बोनापार्थ-३३,८३,६६,१०५ नेष्टापोता-३० नैक्ट्रांतस्त्र-११६

**T** 

पंचरात्रि---६ पंजशीरी--७२ पटह--१४६,१५० पर्णव-- १४७ पर्णवानक--१५० पत्ति—५३,६३,१००,१०२ पदत्राग--१०७,१०८ पदातिक---६२ पद्मपुराख-३८ पद्मञ्यूह---१३२,१३५ पयस्य-- १२८ परशु--१०८,११६,१४६ परावृत--१२८ परिघ---१०८,१२१ परिघधर--११२ पर्जन्यास्त्र-११४,११६,११६ परिधावन-१२८ परिभ्रामण-१२७ पाटलिपुत्र--१४६ पाणिनि-२४,२६ पात्तिक-- ५४,६३ पायऋषि--१०६ पार्वतास्त्र--११६ पारमेष्ट्य---११४ पारस्कर-गृह्यसूत्र---२६,२८,४७,४८,४९ पारसीपोलिस-५८ पालिबोथरा---५८,७१ पाशास्त्र-११६ पाशुपतास्त्र—७७,११२,११३,११६ पिनाक-श्रस्त्र-५२

प्लिनी--- ८४,१०२ पुरातन भारत का राजनैतिक इतिहास-११६ पुरातन हिन्द- १८ पुष्कलावती-- ४०,६३.७१,७२ पुष्पकविमान-१२३ पुष्यमित्र--१२६ पृतना-५३,८४,६३,६८,१०२ पृतनापति-- ६३ पृथ्वीराज---६७,५०० पृथुअवा—८७ पेश्य--१६० पंतामह-श्रस्त्र-११३ पारस---१४८ प्रतिघात-११४ र्पातग्रहीत सैनिक- १३७ प्रत्यागति-१२० प्रदेष्टा--१२६ प्रधानामात्य- १४५ प्रभामित्र-३७ प्रभूमण-१३३ प्रयाण-१३३ प्रयोग---११४ प्रवाकरक - १८ प्रशमन-११२ पसरण-१३३ प्रस्तोता---३० प्रस्वापन-११२ प्रस्वापास्त्र - १ १४ प्रांतपाल-६६ प्राग्ज्योतिष्पुर-३५ प्रावार--३१ प्रासन-११६ प्रेतागार-४४ प्लाटाजिनेत-३ प्लाटाजेनिष्टा-३ फ्रुटार्क- १०२

मेरी-१४७,१५० भोग-व्यूह-- १३२,१३३ फिट्जर्ल्ड (डॉ॰)-६६ भौत-श्रस्त्र--- ११६ फिल्डऋार्टिलरी-9०४ फेड्रिक -- १२५ म फ्लीट साहब---५ मडल--१२० ब मंडल-ब्यूह- १३२,१३३ बलाधिकरण-१०१ मंडलेश्वर-- १२६ बलाध्यत्न-५४,१२६ मंडलेश्वर-राज्य-- १३८ बाबर इब्राहीम लोदी-६० मंत्रणा--१३० बाईस्पत्य व्यूह-- १३५ मंत्री-9२६ बालरामायण - ६० मंदसोर--५ 'बुद्धिष्टिक रेकड्स स्त्रॉव दि वेष्टनं वर्ल्ड'-१८ मकरमुख-99३ बृहस्पति-४२ मकर-व्यूह---१३२,१३३,१३४,१३४ बेवेल-६८ मजुमदार शास्त्री-४८,६० बैक्ट्रिया---३०,६१ मनु - ७८,७६,८०,६४, १००, ११८, १३०, बैटेलियन--१०३ 936,982,982 मनुष्य-दुर्ग--१४६ ब्रह्मशिरः ऋस्त्र—१०२,११६ मनुस्मृति—४२,४३,४१,७७,७६,६४,६४,६६ ब्रह्मास्त्र—११६,१२० १२१,१२४,१३१, १३२, १३६, ब्राह्म-११४ ब्राह्मणाच्छंसिन्—३० १३६,१४०,१४१,१४२,१५२ ब्रिगेड—१०० मनुसंहिता--८४ ब्रेचीन- ५३ मलयप्रायद्वीप ६० भ मल्ल--१२७ भक्खर - ६६ मल्ल-युद्ध--१२६,१२७ भगवद्गीता-१४१ महात्मा गांधी-६८ भट्टाश्वपति-- १०१ महादंडनायक--१०१,१०३ भरद्राज-१०६ महानाम्नी---२६,४५ भवस्ति-११,४० महाप्रतिहार---१०१ भांडारकर-9०२ महाबल-- ११२ भागवत-३६,१२७,१४८ महाभारत- २,४,८,१०,११,१२,१४, २७, भारुएड--११६ ३०,३१,३२,३४,३४,३६,३६, भाला--१०८ ३८,३६,४१,४२,४०,४१,४४, भास्कराचार्य-- ५६ 48,49,43,48,02,08,00, भिलेटस-५८ ८१ ८२,८४,६३,६४,६४,६६, भीलसा - २० ६७,१०४,१०७,११३, ११४, 994,990,994,998,939 भृत्य-१०१

9२२,9२४,9२४,9२८,9३१, 9३४,9३४,9३६,9३८,9४०, 9४२,9४४,9४६,9४७,9४८, 9४०,9४१

महायंत्र—१४६ महायान—३७ महायोद्धा — १२८ महाशिलाकंटक—१९३ महासेनापति—१०३

मही-दुर्गे—६४,१४६

महेन्द्रपर्वत--- ५ ६

महोल्कामुख--११३

मादन---११२ मानद-श्रस्त्र - ११२

मानवास्त्र—११२,११६

मार्क्यडेय पुराख-११६

मार्श्रल--२१,११७

मिडियम—१०४

मियाराङ्रोज—४६

मिलिशिया--१०१

मुद्गर--१०८

मुसल--- १०८

मुहम्मदगजनी—६६

मुहम्मदगोरी--६७

मृतसंजीवनी---११२

मृद्दुर्ग-१४६

मेखला---२१

मेगास्थनीज--५८,६७,७०,७१,१४६

मेघनाद---१०७

मेडिकलकोर---१०४

मेघातिथि--३८,६३,६७,१३६

मेसोपोटेमिया--११७

मैक्रिगिडल-१८

मैक्सिमीलियर---१००

मैजिनेट--५७

मैत्रावरुग -- ३ ०

मोकिवेली-१४१

मोदकी — ५२,११२

मोहन-श्रस्त्र—११२,११६

मोहनजोदाङो--२०,६१,११६

मौल--१०१

मौसल---११२

य

यान-७६,१३०,१३३

याम्यास्त्र—-११४,११६

याज्ञवल्क्य--१४०,१४१

याज्ञवल्क्यस्मृति—७७,७८

युक्तिकल्पतरु--३ ७

युवनच्वांग---१८,३७,६२,६७,६८,७२

युवराज--१२६

यूजीन - ६६ युफ्रेटीज--७

₹

रघु---२७

रणजीत सिंह-- ६६

रणभायडागाराधिकरण- १०१

रणवादक— ६४

'रथ'—१०१

रथमुसल — ११३

रथयूथपयूथप--- १०१

रथोदार--१०१

राघवान्द--१३५

राजतरिङ्गणी- ५,११,३२,३३,१०२,१२६,

१४६,१४८,१४६

राजधर्म-१४०

राजशेखर--५८,५६

राणा प्रताप-१०,७३,१००

रामायण (वाल्मीकि) — १०,३२,३४,३६,६१,

\$3,86, &8, 80, 83, 906,883,993,998, 998,830,838,838

११६,१२०, १२१,१२२, १२४, १२८,१३⊏,१४२,

१४६,१५१

रायचौधरी—६१
राविलनसन—७०
राष्ट्रान्तपाल—१२६
राच्चस—११६
रीज डेविड—१०२
रूसो—७६,१४१
रैवत—११६

ल

लक्सेमवर्ग— ६६ लघुपदाति— ६६ लब्धप्रशमन— १५२ लच्चभेद— १३३ लाइट— १०४ लाई— २६ लायर्ड— ६ लायर्ड— ६ लॉरंस— १३८ लिजन— ६६ ळुंठन— १३३ लेनिनमाड— १२१

व

वक्रगति—१२८
विजि—११३
वज्र-व्यूह—१३२,१३३,१३६,१३७
वज्रास्त्र—११६
वन-दुगं—१४६
वर्षण—११२
वराहमिहर—५६
वराह-व्यूह—१३२,१३५
वर्षणाश—११२
वच्च्राण—१०७,१०८
वाचस्पत्यकोष—२,१०
वाचस्पत्यकोषकार—७
वाजपेय—३०
वाण-गृह—११६

वामनपुराण—४,१२०,१२२,१२४
वायव्य—४४,११२,११६,११६
वायु-श्रस्र—४२
वायुपुराण—५८
वाराहमुख—११३
वारुणस्त्र—५४,११२,११४,११६
वाल्ख—८,७,७२
वाल्मीकि रामायण—३,१२,३२,३३,३८,३६०,६५,६०,६६,७१,७६,८०,१११

वासवास्त्र-११६ वाहिनी---५३,६३,१०२ वाहिनीपति--- ५४,६३,१०२ बात्य---२४ विंशतीश—६५ विकर्ण- १२१ विग्रह—१३० विजयनगर—-५८ विदुरनीति-9४४ विद्यु जिजह्वीपम-यंत्र-9 १ ३ विष्वंसकारी-यंत्र-- ११७ विनयस्थितिस्थापक--१०१ विल—१८ विलसन--६१ विलापन---११२ विशल्यकरणी-9 २२ विशोचक—६० विश्वकर्मा--- ११०,११७ विष्णुचक---५२,११२ विष्णुधर्मोत्तरपुराण-५,११,११६,१५० विष्णुपुराग्य-५,११,४८,११६ विष्णुस्मृति—१४० विद्योभ--- ११२ वीथी--१२० वूषभकेतन---४ वृषभ वज-५

वृत्त-दुर्ग—६४ वेंकट—५६ वेंबर—६१ वेंश्वदेव—४५ वेंष्णव-धनुष —११२ वेष्णवास्त्र—११५,११६ वोंगेल—२० वौन रॉथ—२४

#### श

शंकरवर्मा-- १०२ शंकराचार्य--३७ शकट-गर्भयंत्र---११७ शकट-व्यूह---१३२,१३३,१३५ शकटाकार-9३३ शक्ति-- ११५ शकष्वजमहोत्सव-- १३ शकादित्य--३७ शतघ्नी—१०८ शतब्नीमुसलघर - ११२ शांखायन—२४,२४,२७,२८,२६,४५,४६ शांखायनसूत्र---२५,२६ शांखायन-स्कूल-२६ शाइस्ता खाँ—६८,१२२ शालिभन्दिपाल-१०८,११५ ষিািব্ত— ২৩,২८ शिखरी--- ५२,११२ शिरस्राग्—१०७,१०८,११७,१२६ शिवरहस्य--- ६ शिवाजी—१०,६६,६८,१००,१०३,१२२ शिवि---२० शिविपुर---१०२ शिच्तासंबंधीकोर-- १०४ शीलभद्र—३७ शुक्रनीतिसार—४०,७७,७८,१३७,१४१

शुकाचार्य—३६,७८,७६,१३६,१३८,१४०, १४१

शुष्क--११२ शून्यगृह—१४८ श्रंगवेरपुर—६७,६२,१२३ श्र गेरीमठ--३७ श्रगालवदनास्त्र—५२ शृल-१०⊏ शेरशाह - ६६,६८,७३,१०५ शैलास्त्र—११९ शैवास्त्र-११२ शोषण-- ११२ शौनक-४० शौरकोट-शिलालंख---२०,१०२ श्येन-वेग---१२७,१२८,१३३ श्येन-व्यूह- १३३,१३४ श्रीजयचन्द्रजी-५६ श्रीदीनशावबाचा---१४० श्रीपर्वत-पुष्पगिरि---५६ श्रीमांडारकर-इंडियन ऐएटीक्वीटी--१०२ श्रेणी—१०१ श्वानकुक्कुटमुख--११३

#### स

संघाराम—३७
संताप—११२
संघान—१२२,१३३
संघानी—१२२
संघि—१३०,१३१
संगोहन—११४
संवर्ते—११२
संश्य—१३०
सन्निधाता—१२६
समाञ्च—१२६
समाश्रय—७६

समुत्थान--१३३ समुद्रगुप्त-७३,१००,१२६ सर्जरसपांस्यंत्र-११४ सर्वतोभद्र-- १३३,१३५ सर्वमंगला-६ सलिलास्त्र-११६ सह्याद्रि - ५६ सहस्रपति—६४ साँची--२० सातमरुत्-१०६ साम्मूख्य-9३३ सार्पास्त्र- ११६ सिगनलर--१०४ सिंजफ्रीड—६४ सिंहध्वज—५ सिंहव्याघ्रमुखास्त्र - ५२ सिकन्दर--१८,३२,६३,६५,८४, १०१,१०२ १२७,१४६,१४८

सिजर—१०५
सिराजुद्दौला—६८,१०२
सीगक्रीड—५७
सी॰ वै॰ वैद्य—५६
सुघोष दिव्यवादित्र—११४
सुदर्शनचक्र—११६
सुघाकार—६०
सुप्रमा—१११
सुवर्णकरणी—११२
सुद्द्य-१०१
स्चीउल्य—१३३
स्ची-व्यूह—१३२,१३३,१३४,१३६,१३७
सूर्यमुख—११३
सेनागोप—१०३
सेनागोप—१०३

सेनानायक-पूर, ६३,१३१,१३३,१३६,१४५

सेनापति--- ५४,६३,६६,१०५,१३४,१३६ सेनापतिक्लाइव--- ६८ सेनामुख---५३,६३,६४,१०० सेनाम्खपति - ६३ सेल्युकस--१०२,१२५ सैन्यनायक-- १३२ सैन्य-प्रगति - १२६ सैन्यविन्यास-१२६ सैन्यव्यूह--- १३२ सैन्य-शिविर-9४४,१४६ सैनिक-खग्ड— ८६ सोमास्त्र-११२ सौपर्ण--११६ सौमन-- ११२ सौम्यास्त्र-११२,११६ सौरास्त्र--११६ स्काईलाक्स-५८ स्ट्राबो--७ स्थापन---१२७ स्नापक—६० स्पार्टा---२६ 'स्पीरीट-डी कोर'---६ स्वस्तिक भ्वजा--४ स्वेच्छादल--६२ स्वेच्छु-सेना--१००

#### ह

हप्तहिन्दू—५७,४८ हयशिरः-ग्रस्त — ११२ हर्षवर्द्धन—१०,७३,१००,१३८ 'हर्षवर्द्ध'न ग्रॉव कन्नौज—३७ हस्तव्म—१०६ हानीवाल—१०५ हिरोडोटस—१७,४८,११७ हिकेटीयस—४८ हीनयान—३७ **स्** हुमायूँ—६८ 'ज्ञूद्र'—१५० हेमचन्द्र-E चेपरणपाशहस्त—११२ हेलास—११७ चौमवस्त्र—३० हेनी श्रार्टिलरी—१०४ चेबेड—१५०

# सहायक ग्रन्थों की सूची

| ٩.   | <b>ऋथवं</b> वेद               | (in four Volumes) S. P. Pandit,<br>Bombay, 1895,1895—1898,1898                                        |
|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦.   | "                             | (in two Vols.) Ralph T. H. Griffith.                                                                  |
|      |                               | Banaras, 1894,1896.                                                                                   |
| ₹.   | द्राह्यायगग्रह्यसूत्र         | with the commentary of रहस्कन्द and Hindi Translation by T.U. Singha Muzaffarpur, 1934.               |
| ٧.   | जैमिनिगृह्यसूत्र              | with Introduction and Translation into English by Dr. W. Caland, Lahore, 1922.                        |
| પ્ર. | खदिरगृह्यसूत्र                | with the commentary of रहस्कन्द<br>Edited by Mahadeo Shastri and<br>L. Shrinivasacharya. Mysore 1913  |
| ٤.   | तैत्तिरीयसंहिता               | with सायग्रभाष्य (in nine Vols.) Poona, Saka 1822,22,23,23,23,25, 26,27,30.                           |
| ७.   | महाभारत                       | (in six Vols.) with commentary of<br>नीलकएड, Bombay, 1901.                                            |
| ٤.   | महाभारत                       | Edited by T.R. Krishnacharya and T. R. Vyasacharya, Kumbhakonam. Bombay, 1906.                        |
| ε.   | <b>श्रग्निपुरा</b> ण          | वेङ्कटेश्वर प्रेस, Bombay                                                                             |
| 90.  | कालिकापुराण                   | ,, ,,                                                                                                 |
| 99.  | वामनपुराख                     | ,, ,,                                                                                                 |
| 92.  | विष्णुधर्मोत्तर <b>पु</b> राख | ,, Sake 1834                                                                                          |
| 93.  |                               | ,,                                                                                                    |
| 9¥.  |                               | वेइटेश्वर प्रेस (in six Vols.) Translated into English by H. H. Wilson and Edited by Fitzedward Hall, |

London, 1864

| १४. | वाचस्पत्याभिधान                       | (in four Vols ) Calcutta 1873,73,79,81                                                              |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 € | राजतरिङ्गगी                           | with an Introduction, Annotations, Appendices etc. by R. S. Pandit, Allahabad, 1935.                |
| 9७. | शुक्रनीति                             | with notes by Mihirachandra<br>Bombay, Sake 1829                                                    |
| 96. | शुक्रनीति                             | Translated into English by Prof.<br>V. K. Sarkar                                                    |
|     |                                       | Allahabad (Panini Office), 1914.                                                                    |
| 9 & | कामन्दकीयनीतिसार                      | with the commentary of जयमंगला of<br>Sankaraya, Edited by T. Ganapati<br>Shastri, Trivandrum, 1912. |
| २०. | कौटिल्य-ग्रर्थशास्त्र                 | Revised & Edited by R. Shastri,<br>Mysore, 1919.                                                    |
| २१. | कौटिल्य ऋर्थशास्त्र                   | Edited by Dr. J. Jolly and Dr. R. Schmidt (in two volumes) Lahore, 1923-24.                         |
| २२. | Gupta Inscriptions                    | by John Faithful Fleet,<br>Calcutta, 1888.                                                          |
| २३. | पारस्करगृह्यसूत्र हरिहरभाष्य-<br>सहित | Bombay, Samvat 1968.                                                                                |
| २४. | Encyclopaedia<br>Britannica           | (The University of Chicago), Year of publication—First recension 1768; Latest recension 1947.       |

### परिषद्-प्रकाशनों पर कुछ सम्मतियाँ

थोड़े-से ही समय में 'परिषद्' ने आशातीत सफलता प्राप्त की है। विशेष महत्त्व की बात यह है कि परिषद् के उद्देश्य उसकी उदार दृत्ति और व्यापक दृष्टि के द्योतक हैं। इसके द्वारा हिन्दी-साहित्य सर्वांङ्गपूर्ण होगा और सच्चे साहित्य को प्रोत्साहन मिलता रहेगा।

—श्राचार्यं नरेन्द्रदेव

0

त्रापकी पुस्तको को देखकर प्रसन्नता होती है और गर्व भी होता है। त्राप हिंदी के भांडार को सर्वाङ्गसंपन्न बनाने का काम जिस सफलता से कर रहे हैं, उसको देखकर यह विश्वास होता है कि शीघ ही हमारा वाङ्मय ऐसे स्तर पर पहुँच जायगा कि किसी को उसपर त्राच्नेप करने का साहस न हो सकेगा।

--डाक्टर सम्पूर्णानन्द

0

परिषद् ने प्रन्थ-प्रकाशन के जिस आयोजन का श्रीगिर्गेश किया है, वह देश भर में निस्संदेह अनुठा है। देश की ज्ञानगरिमा और उच्च शिच्चा की आवश्यकता की पूर्त्ति के लिए, यह ज्ञानदान की शास्त्रीय विवेचनात्मक परंपरा का—टोटे का—धंधा कोई अन्य प्रकाशक कर भी तो नहीं सकता। इन पुस्तकों के प्रकाशन से 'बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्' एक विद्यापीठ बनती चली जा रही है। प्रभु करे, बिहार की ज्ञान-साधना तथा आपका सम्मिलित यज्ञ उत्तरोत्तर उन्नत, विस्तृत तथा सफल हो।

-( 'कर्मेवीर'-संपादक ) माखनलाल चतुर्वेदी

0

श्राजकल कुछ विरोधियों के द्वारा यह बात कही जाती है कि हिंदी में ऊँचे साहित्य की न्यूनता है। ऐसी बातों का उत्तर हमें विवाद करके नहीं, विनय-पूर्वक ऐसे कार्य करके ही देना है, जैसा कार्य 'बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्' कर रही है। ऐसे प्रकाशनों से कोई भी साहित्य गौरवान्वित हो सकता है।

--राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त

0

हिंदी के प्रत्येक पुस्तकालय, शिच्चालय श्रीर श्रध्येता के पास परिषद् के प्रामाणिक, ठोस श्रीर उपयोगी सद्गंशों का रहना श्रति श्रावश्यक है।

—मासिक 'नया समाज' (कलकत्ता)

स्राशा है कि परिषद् ऋपने प्रकाशनों से भारतीय वाङ्मय की प्रतिष्ठा बढ़ायगी।

—डा॰ सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या

0

परिषद् की ग्रंथ-निधि देखकर चित्त गद्गद हो गया।

—डा० वासुदैवशरण ऋग्रवाल

0

महत्त्वपूर्ण ग्रंथो को प्रकाशित करके परिषद् ने हिंदी के पाठकों श्रीर श्रनुसंधान-विद्यार्थियों के प्रति बड़ा उपकार किया है। इस समय हिंदी की जो सेवा 'परिषद्' से हो रही है, वह श्रद्वितीय श्रीर मुक्तकंठ से सराहनीय है।

—डा० त्रिलोकीनाथ दीचित

0

बिहार राष्ट्रभाषा की ठोस सेवा कर रहा है।

-पं०रामनरेश त्रिपाटी

0

'परिषद्' राष्ट्रभाषा की जो सेवा कर रही है, उसकी भूरि-भूरि प्रशसा करते हुए हपे होता है।

—डा० श्रमरनाथ का

0

'परिषद्' निश्चय ही देश की एक प्रधान संस्था बनेगी श्रीर उसके द्वारा उपयोगी कार्य होंगे। जहाँ हिंदी की श्रन्य संस्थाएँ श्रापसी मतमेद से खिन्न हो रही हैं, वहाँ 'परिषद्' ने नया श्रादर्श श्रीर नया संदेश दिया है।

-डा० रामकुमार वर्मा

0

'परिषद्' के प्रकाशन अमृतपूर्व हैं। बिहार वर्त्तमान में राष्ट्रभारती की जो श्रीवृद्धि कर रहा है, वह औरों के लिए अनुकरणीय है।

-जैनाचार्ये मुनि कान्तिसागर